॥ श्रीः॥

# विद्याभवन राष्ट्रभाषा ग्रन्थमाला



॥ श्रीः ॥

# मानक हिन्दी व्याकरण

लेखक

आचार्य रामचन्द्र वर्मा 'पद्मश्री'

भी जैत स्वर्णनर सानकतानी मध्

चीरवम्बा विद्यायसन्, वाराराासी-१ १६७० प्रकाशक: चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी

मुद्रक : विद्याविलास प्रेस, वाराणसी

संस्करण : तृतीय, वि० संवत् २०२७

मूल्य : २-५०

# © चौखम्बा विद्याभवन चौक, पो॰ बा॰ ६६, वाराणसी-१ फोन : ६३०७६

प्रधान कार्यालयः चौखम्या संस्कृत सीरीज आफिस

गोपाल मन्दिर लेन, पो० आ० चौखम्बा, पोस्ट बाक्स ५, वाराणसी-१

# निवेदन.

यों तो हिन्दी में आरम्भिक विद्यार्थियों के लिए छोटे-मोटे बहुत से व्याकरण बने हैं; और बराबर बनते जा रहे हैं, फिर भी 'मानक हिन्दी व्यांकरण' विद्यार्थियों की अनेक आवश्यकताओं का ध्यान रखकर प्रस्तुत किया गया है। आज-कल सभी पुराने विषयों का विवेचन बहुत कुछ नये ढंग से होने लगा है; और नये ढंग सदा विषय को सरल तथा सुबोध वनाने के उद्देश्य से ही अपनाये जाते हैं। इस व्याकरण का उद्देश्य विद्यार्थियों को बहुत सहज में और निये मनोरंजक ढंग से व्याकरण की जटिल तथा शुष्क बातों से परिचित कराना है। इसमे अनेक शब्द-मेदों की बिलकुल 'नई प्रकार की न्याख्या दी गई है; और विषय-विभाजन भी बहुत कुछ नये ढंग से किया गया है। यही इस व्याकरण की ऐसी विशेषता है जिससे इसके अधिक उपयोगी तथा उपादेय सिद्ध होने की आज्ञा है। मेरा विस्वास है कि अध्यापक तथा विद्यार्थी इसमे अन्यान्य अनेक व्याकरणों की अपेक्षा और विशेषताएँ पावेंगे; और इससे अपेक्षया अधिक लाभ उठा सकेंगे। यदि ऐसा हुआ तो लेखक अपना यह नया प्रयत्नं और सारा परिश्रम सफल समझेगा।

रामचन्द्र वर्मा

# विषय-सूची

| १. व्याकरण का महत्त्व                    | •••   | •••   |
|------------------------------------------|-------|-------|
| २. वर्ण-भेद                              | •••   | • / • |
| ३. लिपि                                  | •••   | ***   |
| ४. शब्द-भेद                              | •••   | •••   |
| ५. संज्ञा                                | •••   | •••   |
| ६. सर्वनाम                               | •••   | •••   |
| ७. विशेषण                                | •••   | •••   |
| <ul><li>क्रिया और क्रियाविशेषण</li></ul> | •••   | •••   |
| ९. अन्यय                                 | •••   | •••   |
| ?०. शब्द-विकार                           | •••   | •••   |
| ११. कारक और विभक्तियाँ                   | •••   | •••   |
| २२. लिंग                                 | •••   | ,     |
| २३. वचन                                  | •••   | •••   |
| १४. क्रिया-पद                            | •••   | •••   |
| १५. किया-पदों की रचना                    | • • • | •••   |
| १६. वाक्य-विचार                          | •••   | •••   |
| १७. संधि बौर समास                        | •••   | •••   |
| १८. पद-परिचय                             | •••   | •••   |
| १० विकास-चित्र                           |       | • • • |

# मानक हिन्दी च्याकरण

# पहला प्रकरण

### व्याकरण का महत्त्व

प्राचीन तथा मध्य युगों में व्याकरण का चेत्र बहुत अधिक विस्तृत था। पर अब उसमें से भाषाविज्ञान, अर्थविज्ञान और अलंकारशास्त्र ये तीन अंग अलग कर दिये गये हैं और ये स्वतंत्र-शास्त्रों के रूप में माने जाने लगे हैं। अब व्याकरण में बोल-चाल तथा साहित्य में प्रयुक्त होनेवाली भाषा के स्वरूप, उसके गठन, उसके अवयवों, तथा उन अवयवों के प्रकारों और पारस्परिक संबंधों तथा उनके रचना-विधान और रूप-परिवर्त्तन का विचार होता है।

भापा के मुख्य दो अवयव होते हैं—एक शब्द और दूसरे विराम चिह्न। शब्द के अवयव बोल-चाल में ध्वितयाँ होती हैं और लेखन में अक्षर। शब्दों के भेद विकारी तथा अविकारी होते हैं तथा उनके भी अनेक उपभेद—संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विभक्तियाँ, कियाएं, कियाविशेषण, विस्मय-बोधक आदि होते हैं। ये अथवा इनमें से कुछ एक विशिष्ट क्रम से प्रस्तुत होकर वाक्य का स्वरूप धारण करते हैं। वाक्यों के भी कई अंग और प्रकार होते हैं। इन्ही सब बातों का विचार व्याकरण में होता है।

व्याकरण को वस्तुतः भाषा सम्बन्धी नियसों का संकलन कहना चाहिये। ये नियस वस्तु-स्थिति के आधार पर बनाये जाते हैं। भाषा में होनेवाले विकास तथा परिवर्त्तन के फलस्वरूप नियमों में भी परिवर्त्तन की आवश्यकता होती है। साधारणतया साहित्यिक भाषा में बोल-चाल की अपेक्षा उक्त नियमों का पालन दीर्घकाल तक होता है और उनमें परिवर्त्तन करने का अवकाश भी कम होता है । बोल-चाल की भाषा में प्रायः जल्दी-जल्दी परिवर्त्तन होता रहता है और इसी लिए उसके नियमों में भी प्रायः परिवर्त्तन होता चलता है।

### व्याकरण का सहस्व

- १. यही एक ऐसा श्रेष्ठ साधन है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि वक्ता या लेखक का आशय क्या है। जिन लोगों को व्याकरण का ज्ञान नही होता वे भी अभ्यासवश वक्ता या लेखक का आशय तो जैसे-तैसे अवश्य समम लेते हैं। परन्तु कुछ अवसर ऐसे भी होते हैं जिनमें व्याकरण का ज्ञाता ही लेखक या वक्ता का ठीक-ठीक आशय समम सकता है। व्याकरण से अनिसज्ञ कुछ का कुछ आशय भी समम सकता है।
- २. व्याकरण के ज्ञान से ही शुद्धतापूर्वक लिखा तथा बोला जा सकता है। जब हम लोग हर चीज शुद्ध चाहते हैं, तो क्यों न हम अपनी साषा भी निर्दोष तथा शुद्ध रखें। सापा की शुद्धता इसलिए भी आवश्यक है कि बिना इसके विचार विनिमय का साधन शुटि-पूर्ण रह जाता है।
- ३. व्याकरण का सबसे बड़ा महत्त्व यह है कि यह भाषा का स्वरूप विगड़ने नही देता। जिन भाषाओं के व्याकरण बन जाते हैं और उनका पठन-पाठन होने लगता है, वे भाषाएँ तथा उनके स्वरूप कम से कम साहित्यिक चेत्र में अपेक्षया अधिक स्थायी तथा स्थिर हो जाते हैं। संस्कृत भाषा का इस समय तक जीवित रहना उस भाषा में रचित उच कोटि के व्याकरणत्रंथों के कारण ही संभव हुआ है।

#### अभ्यास

- 9. व्याकरण का क्या प्रयोजन है ?
- २. व्याकरण का विषय और कार्य-चेत्र वतार्वे ?
- ३. व्याकरण का क्या महत्त्व है ?



# दूसरा प्रकरण

# वर्ण-भेद

हर जाति या वर्ग के पशु-पक्षी प्रायः अलग अलग तरह के शब्द करते हैं। कुत्ते भों भों करते हैं, गौएं-भैसें भें भें करती हैं, चूहे चूँ चूँ करते हैं, चिड़ियाँ चीं चीं करती हैं, आदि । किसी एक वर्ग या जाति के पशु अथवा पक्षी अन्य वर्गों या जातियों के पशुओं अथवा पक्षियों के शब्द नहीं बोलते या नहीं बोल सकते । इसके विपरीत मनुष्य अनेक प्रकार के शब्दों अथवा ध्वनियों का उच्चारण करता या कर सकता है। इसका एक मुख्य कारण है।

पद्म-पिस्यों आदि के मस्तिष्क अधिक पुष्ट तथा विकसित नहीं होते, इसलिए वे अपने मुख के विभिन्न अंगों पर ठीक और पूरा नियंत्रण नहीं रख सकते । अनेक प्रकार की ध्वनियों का उचारण करने और सीखने के लिए मनुष्यों को अभ्यास तथा प्रयास करना पड़ता है। प्रारम्भिक तथा शैशव अवस्था में बालक नाना प्रकार के शब्दों का उचारण नहीं कर पाता । वह पहले अपने माता-पिता, बहन-भाइयों आदि से कोई शब्द बराबर सुनता रहता है; फिर उसे जैसे-तैसे बोलने का प्रयत्न करता है; और कुछ समय तक बराबर अभ्यास करते रहने पर वह उस शब्द विशेप का उचारण करने में समर्थ होता है। जिस तोते या मैना को चराबर कुछ समय तक प्रयत्नपूर्वक कुछ बोलना सिखाया जाता है; वह भी कुछ दिनों में ऐसे शब्दों या पदों का उचारण करना सीख लेता है। अतः यह निश्चित है कि अभ्यास और प्रयास से ही ध्वनियों का उचारण सीखा जाता है। जिन बचों को सबसे अलग रखकर पाला-पोसा जाता है, और बोलने का अभ्यास नही कराया जाता, वे शब्दों का उचारण न कर पाने के कारण गूँरो ही रह जाते हैं।

मनुष्य जब बोलता है तब उसे विभिन्न ध्वनियों का उचारण करने के लिए अपने मुख के कई अंगों (जैसे—कंठ, तालु, मूर्घा, दाँतों, होंठों,

नासिका, जिह्ना आदि) की सहायता लेनी पड़ती है। कुछ ध्वनिये का उचारण करने के लिए उक्त अंगों में से किसी एक अंग से ही काम लिया जाता है और कुछ ध्वनियों के उचारण के लिए दो या अधिव अंगों से भी काम लेना पड़ता है। नीचे के चित्र में मुँह के उक्त विभिन्न अंगों के स्थान बतलाये गये हैं।

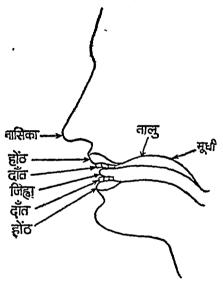

क् ख़, ग्, घ्, ङ्, ह्, अ, आ, और विसर्ग (:) की ध्वनियों का उचारण करते समय मुंह से निकलनेवाली वायु को जिह्वा के पश्च भाग से कंठ में रोकते हैं। अर्थात् इन ध्वनियों के उचारण का मुख्य स्थान कंठ है, इसलिए इन्हें कंठ से निकलनेवाली ध्वनियाँ अर्थात् कंठ्य-ध्वनियाँ कहते हैं।

च्, छ, ज, भ, च, य, श, इ और ई ध्वनियों का उचारण करते समय हम मुँह से निकलनेवाली वायु को (कंठ में जीभ के पश्च भाग से न रोककर) तालु में जीभ का अग्र भाग लगाकर रोकते हैं। इसलिए उक्त ध्वनियाँ तालु से निकलनेवाली अर्थात् तालव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं।

ट्, ठ्, ड्, ड्, ण्,र्, प्, और ऋ ध्वनियों का उचारण करते समय हम मुँह से निकलनेवाली वायु को मुधा स्थान पर जीभ को कुछ घुमाकर उसकी नोक के निचले भाग या अधो भाग से रोकते हैं। इसलिए उक्त ध्वनियाँ मूर्धी से निकलनेवाली अर्थात् मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाती हैं।

त्, थ्, द्, घ्, न्, ल्, और स् ध्विनयों का उच्चारण करते समय हम मुँह से निकलनेवाली वायु को ऊपरी दाँतों पर जिह्वा लगाकर रोकते हैं। इसलिए ये ध्विनयाँ दाँतों से निकलनेवाली अर्थात् दंत्य ध्विनयाँ कहलाती हैं।

प्रकृ व्रभ्म् म् , व्र अ अ उ ध्विनयों का उचारण करते समय हम मुँह से निकलनेवाली वायु को होठों से रोकते हैं। इसलिए इन ध्विनयों को होंठों से निकनेवाली अर्थात् ओष्ठच ध्विनयाँ कहते हैं। व ध्विन को दन्त्योष्ठच कहना अधिक ठीक होगा; क्योंकि इस ध्विन का उचारण करते समय जिह्वा, दाँतों को भी स्पर्श करती है और होंठों को भी।

ए तथा ऐ का उच्चारण कंठ और तालु के योग से होता है, इसलिए इन ध्वनियों को कंठ्य-तालव्य और ओ तथा औ का उच्चारण कंठ तथा होंठों के योग से होने के कारण इन ध्वनियों को कंठ्य-ओठच ध्वनियाँ कहते हैं।

पाँचों वर्गों की जो अंतिम या पंचम ध्वनियाँ ( ङ्, ञ्, ण् न्, और म् ) हैं उनका उचारण करते समय मुख- विवर के अतिरिक्त नासिका-द्वारों से भी वायु निकलती है। इसलिए इन ध्वनियों को अनुनासिक ध्वनियाँ भी कहते हैं। इस प्रकार ङ् अनुनासिक कंठ्य, ञ् अनुनासिक तालव्य, ण् अनुनासिक मूर्धन्य, न् अनुनासिक दंत्य और म् अनुनासिक ओष्ठच ध्वनि है।

इधर हमारी वर्ण-माला में ड़, ढ़, क्ष, त्र और ज्ञ वर्ण बढ़े हैं, जो वस्तुत: स्वतंत्र वर्ण नहीं हैं। ड़् और ढ़् तो ड् और ढ़ के ही कुछ बदले हुए रूप हैं। इनका डचारण करते समय जिह्वा के अप्र भाग को मूर्धा स्थान पर ले जाकर भटके से नीचे फेंकना पड़ता है। पर ड् और ढ् का डचारण करते समय जिह्वा को भटका नहीं देना पड़ता। क्ष्, त्र और

ज् संयुक्त व्यंजन हैं। क्+ष्से ख्,त्,+र्से त्र्तथा ज्+ज्से ज्ञ बनता है। इस प्रकार क्ष्कंड्य मूर्धन्य हुआ, और त्र दन्त्य मूर्धन्य हुआ और ज्तालव्य अनुनासिक हुआ।

ध्वितयों को व्याकरण में अक्षर या वर्ण कहते हैं। वर्ण या अक्षर से अभिप्राय सदा ध्वित की लघुतम इकाई से होता है। ध्वित की लघुतम इकाई वह कहलाती है जिसके खंड या दुकड़े न हो सकते हों। जब हम 'राम' या 'पुस्तक' शव्द का उच्चारण करते हैं, तब हम वस्तुतः कमात चार और सात लघुतम ध्वितयों का उच्चारण करते हैं। राम कहते समय हम र्+आ + म् अ ध्वितयों का उच्चारण करते हैं। राम 'पुस्तक' शब्द कहते समय हमें पु + उ + म् + न् + अ + क् + अ इन सात ध्वितयों का उच्चारण करना पड़ता है। जिस प्रकार हम राम, पुस्तक, आदि शब्दों के छोटे-छोटे खण्ड करते हैं, उस प्रकार र आ म् अ अथवा प्, उ,स,त्,क् आदि ध्वितयों के छोटे खंड नहीं कर सकते। इसी लिए इन्हें अक्षर (जिनका क्षरण न हो) या वर्ण कहते हैं। स्वर और व्यंजन

उत्पर हमने कंट्य, मूर्घन्य, दंत्य, ओप्टच आदि लघुतम ध्विन् इकाइणों अर्थात् वर्णों की जो सूचियाँ दी हैं. उनमें से छुछ के नीचे तिरछी रेखाएँ लगी हैं और छुछ के नीचे नहीं लगी हैं। जिन वर्णों के नीचे तिरछी रेखाएँ नहीं लगी हैं, वे स्वतंत्र वर्ण हैं। स्वतंत्र वर्ण से हमारा अभिप्राय यह है कि इन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। पर जिन वर्णों के नीचे तिरछी रेखाएँ लगी हैं, उनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के विना नहीं हो सकता। स्वतंत्र वर्णों को स्वर कहते हैं और दूसरे वर्णों की सहायता से उच्चरित होनेवाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों का उच्चारण तव तक नहीं हो सकता, जब तक उनके अंत में अथवा उनके पहले कोई स्वर वर्ण न हो। जब हम खाली क्, ख्,च्,छ्, आदि वर्णों का उच्चारण करते हैं, तव उनके वाद में अ स्वर का उच्चारण आप से आप हो जाता हैं, इसी लिए हम साधारण अवस्था में उनके (क्+अ=) क, (ख्+अ=) ख. (च्+अ=) च, (छ्+अ=) छ आदि रूप व्यवहार में लाते हैं। वस्तुतः क, ख, च, छ आदि वर्ण लघुतम ध्वनि इकाई के नहीं बिल्क दो-दो वर्णों के समूहों के सूचक हैं। जब हम किसी व्यंजन के बाद स्वर नहीं लगाते. तब उसके पहले किसी स्वर का होना आवश्यक होता है। जैसे-जगत् (ज्+अ+ग्+अ+त्) महान् (म्+अ+ह्+आ+न्) मरुत् (म्+अ+र्+च+त्) आदि शब्दों की अंतिम लघुतम ध्वनि इकाइयाँ व्यंजन हैं और इनके पहले क्रमशः अ, आ, और उ स्वर आये हैं। यदि किसी व्यंजन वर्ण के पहले भी कोई स्वर वर्ण न हो और बाद में भी कोई स्वर वर्ण न हो, तब उसके बाद यदि कोई अंतस्थ व्यंजन, अनुनासिक या ऊष्म व्यंजन आवे तो भी उसका उचारण हो जाता है। जैसे श्मशान (श्मशान) क्यारी (क्यारी) प्लावन ( प्लावन ) म्हारा ( म्हारा ) आदि शब्दों में होता है । श्, क, प् और म् ध्वनियों का उच्चारण क्रमशः म् , य् , ल् , ह आदि वर्णी के कारण संभव हुआ। इस नियमका एक मात्र अपवाद केवल स् वर्ण है। इसके पहले भी कोई स्वर वर्ण न रहने पर और इसके बाद में भी कोई स्वर वर्ण न रहने पर (ऐसी अवस्था में इसके वाद कोई व्यंजन वर्ण होना आवश्यक होता है) इसका उचारण हो जाता है। स्कंद,सूखलन, स्टीमर, स्तूप, स्थल, स्नेह, स्पर्श, स्फुट आदि शब्द इसके उदाहरण हैं। स् के सिवा अन्य कोई व्यंजन इस नियम का अपवाद नहीं है। यदि किसी व्यंजन के पहले कोई स्वर आ जाता है, तो उसके बाद कोई भी व्यंजन आने पर उसके उचारण में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। जैसे-ककड़, जल्म, चक्रवल आदि शब्दों में क्, ख्, और ब् व्यजन आने पर कोई बाधा नहीं होती।

व्यंजन सदा पराश्रित रहते हैं। उनके साथ किसी स्वर या व्यंजन का उचरित किया जाना उनके पराश्रित होने का ही द्योतक है। इस विवेचन के आधार पर हम स्वरों की स्थिति को स्वतंत्र स्थिति, व्यंजनों को स्थिति को परतंत्र स्थिति और वर्णों के इस विभेद को स्थिति-भेद कह सकते हैं।

### स्वरों के भेद

नागरी वर्ण माला में अ, आ, इ. ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अं ये तेरह स्वर गिनाये गये हैं परन्तु अं और अः कोई पृथक् स्वर नहीं हैं; ये कमशः अ के साथ अनुस्वार और विसर्ग लगने से बनते हैं।

शेष ग्यारह स्वरों में से अ, इ, उ और ऋ मूल स्वर माने जाते हैं और ए. ऐ, ओ, औ संधि स्वर ( या संयुक्त स्वर ) कहे जाते हैं। कारण यह है कि अ + इ से ए, अ + उ से ओ, अ + ए=ऐ और अ + ओ=औ बनता है। मूल स्वर हस्व स्वर होते हैं और आ, ई और ऊ दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। (अ+अ=) आ, (इ+इ=) ई और (उ+उ=) ऊ स्वर क्रमशः अ, ई और ऊ के दीर्घ रूप हैं। क्योंकि इन्हीं को खींचकर वोलने से उनका उचारण हो जाता है। इन दोनों में एक भेद यह भी है कि हस्व स्वरों के उचारण में जितना समय लगता है, उसकी तुलना में दीर्घ स्वरों के उचारण में ठीक दूना समय लगता है। स्वरों का एक और भेद प्लुत भी होता है। जिस प्रकार अ, इ और उके दीर्घ रूप क्रमात् आ, ई, और ऊ होते हैं, उसी प्रकार कुछ अवसरों पर आ,ई और ऊ का उचारण और भी अधिक खींचकर तथा और भी अधिक समय लगाकर किया जाता है। दूर-स्थित व्यक्ति को उसका नाम लेकर जब जोर से पुकारा जाता है, तब कहा जाता है-र्+आ+अ +म्+अ ( यहाँ आ में अ का उचारण दो वार हुआ और तब एक वार अ का उचारण हुआ।) उचारण की यह अवस्था प्लुत कहलाती है, और इसे सृचित करने के लिए मूल स्वर के आगे ३ का अंक लिख दिया जाता है। जैसे-ओ३म।

### व्यंजनों के भेद

नागरी वर्णमाला के क्से लेकर म्तक के वर्ण वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें पाँच पाँच के वर्गी या समूहो में वाँटा गया है। इन्हें क्रमान् कवर्गीय (क्, ख़्, ग्, घ्, ङ्) चवर्गीय (च्, छ़्, ज्, भ्, ज्) ट वर्गीय (ट्, ठ्, ड्, ढ्, ण्) त वर्गीय (त्,थ्,द्,घ्,न्) और पवर्गीय (प्, फ्, ब्, भ्, म्) कहा जाता है। य् र ल् व् को अंतस्थ और श् ष् स् और ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। य् (तालव्य) र् (म्धन्य) ल् (दन्त्य) व् (दन्त्य ओष्ठच) ध्विनयों का उच्चारण करते समय न तो जीभ अन्य व्यंजन (तालव्यः मूर्धन्य, दन्त्य, ओष्ठच) ध्विनयों के समान क्रमशः तालु, मूर्धा, दाँत या ओष्ठों को दृढ़ता से छूती है और न ही स्वर ध्विनयों की भाँति उक्त अंगों से दूर रहती है। इसी लिए उक्त ध्विनयों को अंतस्थ अर्थात् व्यंजनों और स्वरों के बीच की ध्विनयाँ या अर्छस्वर कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुखद्वार से वायु भटके से बाहर निकाली जाती है।

अब यह देखना चाहिये कि केवल कंठ से अथवा केवल तालु या मूर्घा आदि से विभिन्न वर्णों का उचारण कैसे हो सकता है। मुँह के विभिन्न अवयवों से तरह तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं, परन्तु उसके एक ही अवयव से भी अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं।

अबतक वर्णों के स्वतंत्र और पराश्रित तथा उनके आधार पर उनके स्थिति जन्य भेद (स्वर और व्यंजन) बतलाये जा चुके हैं और उनके उच्चारण-स्थान की दृष्टि से होनेवाले कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ट्रच, कंठ्य-ओष्ट्रच, कंठ्य-तालव्य आदि भेदों का भी विवेचन हो चुका है। उदाहरण के लिए कंठ्य वर्णो (क् ख्र्ग् घृ इ इ अ और आ) के स्थिति-भेद के अनुसार अ और आ को स्वतंत्र या स्वर वर्ण और शेप को पराश्रित या व्यंजन वर्ण कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वरों में से अ को हस्य स्वर वर्ग में तथा आ को दीर्घ स्वर वर्ग में रखकर इनका भेद भी सहज में दिखला सकते हैं। व्यंजनों में से ह् को उद्म मानकर शेप कवर्गीय व्यंजनों से भी अलग कर सकते हैं। उच्चारण की दृष्टि से क वर्ग के पाँचों वर्ण कंठ्य हैं; परन्तु पाँचवाँ वर्ण कंठ्य होने के अतिरिक्त अनुनासिक भी है; इसलिए इसे भी शेप

चारों से अलग किया जा सकता है। इस प्रकार कृ ख्रा और घृ कंट व्यंजन रह गये, जिनके पारस्परिक भेद जानना बाकी रहा।

हमारे प्राचीन भाषा-विज्ञानियों ने कुछ व्यंजन वर्णों को कोम और अन्य व्यंजन वर्णों को कठोर कहा है। कोमल व्यंजन वर्णों व मृदु या घोष भी कहते हैं, और कठोर व्यंजनों को अघोप भी कहते हैं घोष का अर्थ है—मृदु ध्वित्वाला; और अघोष का अर्थ है—मृदु ध्वि से रहित। पाँचों बर्गों के पहले दो दो वर्ण तथा ऊष्म वर्ण कठोर व अघोप होते हैं; और प्रत्येक वर्ग के अन्तिम तीन वर्ण, अंतस्थ वर्ण और विसर्ग मृदु अर्थात् घोप वर्ण कहे जाते हैं। वर्णों के इस भेद का पता उनके उच्चरित होनेके बाद चलता है, इसलिए यह भेद बाह्य-प्रयत्नभेद या यत्न-भेद कहलाता है। घोप और अघोप वर्णों की एक सुगम पहचान यह है कि घोष वर्णों का उच्चारण करने के बाद गले में एक हलकी सी भनकार या गूँज होती है; परन्तु अघोष वर्णों का उच्चारण करते समय ऐसी कोई भनकार या गूँज नहीं होती।

इस प्रकार क् ख् अघोप हुए और ग् घ् (तथा ङ् भी) घोप हुए। इसी प्रकार च् छ्, ट्ठ्, त् थ्, प् फ् अघोष हुए और ज् म् ञ्, ङ् ढ् ण्, द् घ्न, व् म् म् घोष ध्वनियाँ हुई।

यह भी जान लेना चाहिये कि क् ख् कंठ्य अघोप व्यंजनों में तथा ग् घ् कंठ्य घोष व्यंजनों में परस्पर क्या अनन्तर है। इनमें वस्तुतः स्वरूप रचना या प्राणभेद का अन्तर है। क् के साथ ह् का संयोग होने पर ख् बनता है, और ग् के साथ ह् का संयोग होने पर घ् बनता है। इसी प्रकार हर वर्ग के पहले और तीसरे वर्णों में ह् का संयोग होने पर उस वर्ग के क्रमशः दूसरे और चौथे वर्ण चनते हैं। इसी लिए हम हर वर्ग के पहले और तीसरे वर्णों को अल्प-प्राण (छोटे प्राण वाला) वर्ण और दूसरे तथा चौथे वर्णों को महाप्राण (वड़े या महाप्राण वाला) वर्ण कहते हैं। वर्गों के पंचम वर्ण अल्प-प्राण ही होते हैं क्योंकि वे किसी वर्ण में ह् वर्ण का योग होने पर नहीं वनते।

अब हम क् ख् और ग् घ् का भेद भी कर सकते हैं। संदोप में क् कंठ्य, अल्प-प्राण अघोष व्यंजन है, ख् कंठ्य महाप्राण अघोप नाठ्य, जर्म नान जनाम निर्माण घोष ठयंजन है, घ् कंठ्य महाप्राण घोष ठयंजन है। और कवर्ग का इ वर्ण कंड्य अनुनासिक अल्पप्राण घोष व्यंजन है।

कुछ विद्वानों ने एक और दृष्टि से भी इस विपय पर विचार किया है। कुछ स्वरों का उचारण करते समय मुँह कुछ अधिक खुलता है और कुछ के उचारण में कम। आ का उचारण करते समय मुँह पूरा खुलता है, इसलिए इसे मुँह के विवर के पूरे खुलने के कारण विवृत्त स्वर कहते हैं। इ, ई, इ, उतथा ऋ का उचारण करते समय मुंह बहुत कुछ बन्द होता है इंसलिए इन्हें संवृत स्वर कहते हैं। संवृत का अर्थ है ढका हुआ या बंद । ए तथा ओ अर्घ संवृत और अ, ऐ तथा औ अर्थ विवृत ध्वितयाँ हैं। उक्त स्वर वर्णों का उचारण करते समय मुँह से वायु किसी अंग से रगड़ खाये बिना वाहर निकलती है। वर्गीय व्यंजनों का उचारण करते समय मुंह बहुत कम खुलता है, और उसमें से निकलनेवाली वायु रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है। ऐसे वर्णों को स्पृष्ट (छूए हुए) वर्ण कहते हैं। अंतस्थ वर्णों का उचारण करते समय मुँह स्पृष्ट वर्णों की अपेक्षा कुछ अधिक खुलता है और उसमें से निकलनेवाली वायु भी उनकी अपेक्षा कम रगड़ खाती है, इसलिए अन्तस्थ वंणीं को ईपत्स्पृष्ट कहते हैं। ईषत् का अर्थ है थोड़ा। जो थोड़े स्पृष्ट वर्ण हैं, वही ईपत्स्पृष्ट कहलाते हैं। ऊदमं वर्णी का उचारण करते समय मुँह खुलता तो बहुत है, परन्तु विवृत वर्णों की तुलना में फिर भी कम खुलता है, इसलिए उत्म वर्णों को ईपद्विवृत कहते हैं। वर्णों का यह भेट प्रयत्न भेट या आभ्यन्तर प्रयत भेद कहलाता है क्योंकि वर्णी का उचारण करने से पहले ही

यह प्रयत्न करना पड़ता है। अव तक ऊपर जो बातें बतलाई गई हैं, उन सबका पूरा और स्पष्ट रूप नीचे की सारणी से जाना जा सकता है।

वर्ण-भेद की सारणी

| वर्ण      | स्थिति भेद                              | स्थान-भेद                  | यत भेद<br>या वाह्य<br>प्रयत भेद | प्राण-भेद  | प्रयत य<br>आभ्यंत<br>प्रयत भे |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
| अ         | स्वर, मूल, हस्व                         | कंठ्य                      | घोष                             |            | अर्ध विवृ                     |
| आ         | " " दीर्घ                               | ,,                         | ,,                              |            | विवृत                         |
| इ         | ,, ,, हस्व                              | तालध्य                     | [<br>{                          |            | संवृत                         |
| र्भ       | " " दीर्घ                               | ,,                         | ,,                              |            | ,,                            |
| उ         | ,, ,, ह <del>स्</del> व                 | ओष्ट्य                     | <b>,,</b>                       |            | ,,                            |
| ऊ         | ,, ,, दीर्घ                             | ,,                         | 57                              |            | >>                            |
| 報         | ,, ,, हस्व                              | मूर्धन्य                   | ,,                              |            | "                             |
| प्        | ,,संधि (संयुक्त)                        | ।<br>कंट्य-ताल <b></b> च्य | <b>3</b> 2                      |            | अर्ध संवृः                    |
| ऐ         | ,, ,,                                   | "                          | ,,                              |            | र्ध विवृ                      |
| ओ         | "                                       | कंट्य-ओष्ट्य               | ,,                              |            | अर्ध संवृत                    |
| औ         | ,, ,,                                   | " "                        | ,,                              |            | अर्ध विदृः                    |
| क्        | व्यंजन-कवर्गीय                          | कंट्य                      | अघोष                            | असप प्राण  | स्पृष्ट                       |
| ख्        | "                                       | ,,                         | "                               | महा प्राण  | ,,                            |
| ग्        | ,, ,,                                   | ,,,                        | घोष                             | अरुप प्राण | ,,                            |
|           | ,, ,,                                   | ,,                         | "                               | महा प्राण  | "                             |
| घर्क्ष मि | ,, ,,                                   | कंट्य, अनुना०              | ,,                              | अरूप प्राण | 19                            |
| घ्        | ,, चवर्गीय                              | तालब्य                     | अघोष                            | " "        | ,,                            |
| छ्        | · ,, ,,                                 | ,,                         | ,,                              | महा "      | "                             |
| ज्        | † 22 22                                 | ,,                         | घोप                             | अल्प "     | "                             |
| झ्        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,,                         | "                               | महा "      | "                             |
| স্        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | तालन्य, अनुना०             | "                               | अल्प "     | "                             |
| દ્        | ,, टवर्गीय                              | मूर्घन्य                   | अघोप                            | " "        | "                             |
| દ્        | ,, ,,                                   | 37                         | "                               | महा "      | ,,                            |

|        | ~   | _    |           |
|--------|-----|------|-----------|
|        | -   |      | 777777    |
| ~ ~ UI |     | COL  | A-114 (1) |
| ~1~1   | 114 | .444 | सारणी     |

| प्रयत्त ६<br>भाग्यंत | वर्ण    | स्थिति भेद |             | स्थानन्भेद      | यत्त भेद<br>या बाह्य<br>प्रयत्त भेद | সাদ           | भेद        | प्रयुत या<br>आभ्यत्य<br>प्रयुत्त सन       |
|----------------------|---------|------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------|
| प्रयत्न से           | ड्      | व्यंज      | न टवर्गीय   | सूर्धन्य        | घोप                                 | ोप अल्पप्राण  |            | ₹यृष्ट                                    |
| सर्घ विर             | ढ्      | 33         | "           | <b>&gt;</b> ;   | 55                                  | महा           | >>         | ,,                                        |
| विवृत                | ण्      | <b>,,</b>  | ,,          | मूर्धन्य,अनुना० | 25                                  | अरूप          | ,,         | ,,                                        |
| संवृत                | त्      | ,,         | तवर्गीय     | दन्त्य          | अघोष                                | ,,            | ,,         | ,,                                        |
| ,,,                  | થ્      | 77         | ,,          | "               | >>                                  | महा           | "          | ,                                         |
| "                    | द्      | ,,         | <b>33</b> . | <b>,,</b>       | घोष -                               | अरुप          | ,,         | ^ ,,                                      |
| "                    | ध्      | 5>         | <b>55</b>   | ,,,             | >>                                  | महा           | 33         | 3,                                        |
| "                    | न्      | ,,         | 53          | दन्त्य, अनुना०  | 27                                  | अल्प          | "          | ,,                                        |
| र संवृत              | प्      | ) >>       | पवर्गीय     | ओप्ठ्य          | अद्यो <b>ष</b>                      | ,,            | "          | ,,                                        |
| विवृत                | र्      | "          | **          | **              | <b>33</b>                           | महा           | "          | ,,                                        |
| संवृत -              | व्      | 35         | "           | ,,              | घोष                                 | अल्प          | "          | ,,                                        |
| वेवृत                | भ्      | ,,         | 39          | ,,              | ,,                                  | महा           | "          |                                           |
| E                    | म्      | "          | ,,          | ओप्छ्य, अनुना०  | 1                                   | अरुप          | "          | ,,                                        |
|                      | य्      | ,,         | अन्तस्थ     | तालब्य          | 25                                  | ,,            |            | ्रं<br>ईपत्स्पृष्ट                        |
| ,                    | ર્      | "          | ,,          | मूर्धन्य        | "                                   | "             | ,,         |                                           |
| ,                    | ह्      |            |             | दुन्त्य         |                                     |               | "          | , ,,                                      |
|                      | व्      | >>         | 33          | दुन्त्य-ओष्ठ्य  | "                                   | "             | **         | "                                         |
|                      |         | "          | "<br>ऊप्स   | तालन्य          | "<br>अघोप                           | भहा           | "          | ;;<br>=================================== |
|                      | श्      | 33         |             | मूर्धन्य        |                                     |               | <b>3</b> 7 | ईप देवृत                                  |
|                      | प्<br>स | 77         | ;;          | दुनस्य          | "                                   | <b>3</b> 3    | "          | * ,,                                      |
|                      | स्      | "          | "           | कंट्य           | "                                   | <b>&gt;</b> > | <b>?</b> > | ;                                         |
|                      | ह्      | "          | ,,<br>      | पाठव            | "                                   | ))<br>TTTTT   | <b>5</b> > | 53                                        |
|                      | ě       | >>         | विसर्ग      | "               | घोष                                 | अरूप          | "          | **                                        |
| )                    |         |            |             |                 |                                     |               |            |                                           |

### अभ्यास

- 9. स्वर िकतने है श्रौर व्यंजन िकतने ? स्थिति-भेद श्रौर स्थान-भेद की हिंह से निम्नलिखित वर्णों के स्वरूप वतलाइए— श्रु, ई, ऊ, श्रो, क्, ड्, ठ्, झ्, व्, प्, व् श्रौर ह्।
- २. घोष वर्ण श्रौर श्रघोष वर्ण किसे कहते है १ पॉच-पॉच उदाहरण देकर स्पष्ट करें।
- ३. निम्नलिखित व्यंजनो मे से कौन-कौन से महाप्राण हैं श्रौर कौन-कौन से श्रलपप्राण ?
  प्,ज्,ञ्,घ्,व्,ङ्,ल्,य्,द्,न्,म्श्रौरख्।
- ४. तालव्य श्रौर मूर्धन्य वर्णों का भेद बतलाइए।
- ४. तालिका वनाकर दिखलाइए कि निम्नलिखित वर्णों में क्या-क्या भेद हैं ? अ, ऊ, ऋ, क्, ह्, ट्, ठ्, प्, भ, य्, र्, श्रौर ह्।

5.149

# तीसरा प्रकरण

### लिपि

जिन संकेतिचिह्नों से कागज, पत्ते, पत्थर आदि पर वर्णों का अंकन किया जाता है, उनके नियमित और व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। जिस भाषा में वस्तुतः जितने वर्ण बोले जाते हैं, उसकी लिपि में उतने ही संकेत चिह्न भी होने चाहिए। परन्तु अधिकतर भाषाओं में देखा यही जाता है कि उनके वर्ण तो अधिक होते हैं, पर उनके सूचक संकेत-चिह्न उनकी अपेक्षा कम होते हैं। फल यह होता है कि एक ही संकेत चिह्न से कई-कई ध्वनियों का अंकन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अँगरेजी भाषा की रोमन लिपि में कुछ संकेत चिह्न कई वर्णों के लिए प्रयुक्त होते हैं, और इसके विपरीत अरबी, फारसी या उर्दू लिपियों में एक ही वर्ण के सूचक कई-कई संकेत चिह्न होते हैं। हमारी देव-नागरी लिपि संकेत चिन्हों की दृष्टि से बहुत-कुछ पूरी भी है और बहुत कुछ व्यवस्थित भी। हिन्दी भाषा-भाषी जिन वर्णी का उचारण करते हैं या करते आ रहे हैं, उन सब के लिए इसमें संकेत चिह्न हैं। इधर कुछ शताब्दियों से फारसी, अरबी तथा अँगरेजी भाषाओं से अधिक सम्पर्क होने के कारण हिन्दी भाषा-भाषी कुछ नये वर्णी का भी उचारण करने लगे हैं, परन्तु हिन्दीवालों ने अभी तक इन नये वर्णों के लिए नये चिह्न नहीं बनाये हैं। नये वर्णों से मिलते-जुलते जो वर्ण हमारे यहाँ पहले से हैं, उन्हीं के संकेत चिह्नों से इन नये वर्णी का भी अंकन होने लगा है। फल यह हुआ है कि कुछ संकेत एक से अधिक वर्णों का बोध कराने लगे हैं। हम वेल (प्रसिद्ध वृक्ष और उसका फल) शब्द में व्वर्ण के साथ जिस स्वर वर्ण का उचारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार अँगरेजी वेल (Bell=घंटी) में के व् वर्ण के साथ वैसे ही स्वर वर्ण का उचारण नहीं करते। हम दोनों स्थानों पर संकेत चिह्न तो एक-सा लगाते हैं, परन्तु उन स्थानों पर उचारण भिन्न-भिन्न

वर्णी का करते हैं। इसी प्रकार यौवन और दौड़ लिखने में एक ह औ चिह्न लगाते हैं पर उचारण दो विभिन्न वर्णों का करते हैं। जह हमारा अभिप्राय पुष्प से होता है तब हम फूल में के फ् वर्ण क उचारण कुछ और तरह से करते हैं, और जब अँगरेजी फू (Fool=मूर्ख) या फारसी फकत (=केवल) से अभिप्राय होत है, तब फ्वर्ण का उचारण कुछ दूसरे रूप में करते हैं। इसी प्रका कलह और किस्मत में के क् संकेत-चिह्न, खरा और खाक् में के। संकेत चिह्न तथा जल और जरा में के ज्संकेत चिह्न निश्चित रूप रे विभिन्न वर्णों के सूचक हैं। यह वस्तुतः लिपिमाला का बहुत वड़ दोष है, क्योंकि इसके फल-स्वरूप उचारण करने में तो भ्रम हो ह स्कता है, कभी-कभी लेखक का ठीक आशय सममने में भी भ्रम हो सकता है।

जिस प्रकार कुछ लिपियों में एक संकेत चिह्न से कई-कई वर्णी का बोध कराया जाता है, उसी प्रकार कुछ लिपियों में एक वर्ण के लिए भी एक से अधिक चिह्न होते हैं। उदाहरणार्थ उर्दू लिपि में ज़ाल, ज़े, ज़ाद, और ज़ो, अथवा से, सीन और साद का उचारण वहुत कुछ एक ही सा होता है। देवनागरी लिपि में अ और अ, म और भा, ण, और ण, क्ष और क्ष, त्र और ल दो दो स्थानिक रूप प्रचलित हैं। अर्च्छा या आदर्श लिपि के लिए यह एक दोष ही माना जाता है। क्योंकि उसके सिर व्यर्थ के ऐसे संकेत चिह्नों का भार लदा रहता है जिससे पीछा छुड़ाना कठिन होता है। स्वरों के जो प्रतिनिधि संकेत-चिह्न व्यंजनों में जोड़े जाते हैं, उन्हें

मात्राएँ कहते हैं। हमारे यहाँ विभिन्न स्वरों की मात्राएँ इस प्रकार हैं—

आ इई उऊ ऋ ए ऐ ओ औ

अ की कोई स्वतंत्र मात्रा नहीं है। साधारणतया व्यंजनों के अन्त में अ की मात्रा जुड़ी हुई मानी जाती है; इसी लिए हम क, ख, ग, घ, आदि लिखते हैं।

विकास नियम हैं नहीं है। कुछ मात्राएँ लगाने का हमारे यहाँ कोई एक निश्चित नियम नहीं है। कुछ मात्राएँ हम व्यंजनों के ऊपर लगाते हैं और कुछ नीचे। कुछ मात्राएँ पहले लगाते हैं और कुछ बाद में। व्यवहार में जब स्वर का उचारण व्यंजन के बाद किया जाय तब सिद्धान्ततः स्वर की मात्रा विव्यंजन के बाद ही आनी चाहिए। पर हम इ की मात्रा (ि) व्यंजन में से पहले लंगाते हैं, ए, ऐ की मात्राएँ (े, े) व्यंजनों के ऊपर लगाते हैं हैं, उ, उतथा ऋ की मात्राएँ (े, े, े) व्यंजनों के नीचे लगाते हैं । जैसे—िक, के, के, कु, कु, कु आदि में। हाँ आ, ई, ओ तथा और की मात्राएँ (ा,ी,ो,ो) उचित रूप से व्यंजनों के बाद लगाई जाती हैं। वैसे अभ्यासवश उक्त मात्राओं के ऊपर, नीचे आदि लगाने से पढ़ने में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होता, परन्तु लिखने में असुविधा अवश्य होती है और समय का अपव्यय भी होता है। इसी लिए अन्य भाषा-भाषी हिन्दी-प्रेमी विद्याधियों को हमारी लिपि के सम्बन्ध में कुछ आपित्त भी होती है।

'अ' स्वर से युक्त समझे जानेवाले व्यंजन वर्णों के संकेत-चिह्नों के रूप जब हम 'अ' से रहित करके और शुद्ध व्यंजन वर्ण के रूप में दिखलाना चाहते हैं, तब उनके नीचे तिर ही रेखा (्) लगाते हैं। परन्तु कुछ अवस्थाओं में उनके नीचे तिर ही रेखा न लगाकर उनके विभिन्न अंशों या रूपों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे—क्यारी, ज्यादा, प्यार, म्लान आदि शब्दों में क् ज प् और म् व्यंजनों के रूप देखे जा सकते हैं। कुछ अवस्थाओं में पास-पास पड़नेवाले दोनों व्यंजनों को कुछ कुछ, काटकर भी आपस में मिलाते हैं। जैसे ब्रह्म, बाह्य काष्ट आदि में ह्+ म, ह् + य और प् और ठ के कुछ कुछ कटे हुए रूप सम्मिलित हैं। कभी तो हम पास-पास पड़नेवाले व्यंजनों के रूप इस प्रकार विभक्त करते तथा परस्पर जोड़ते हैं कि उनके बननेवाले रूप देखकर उनका मूल रूप पहचानना कठिन होता है। उदाहरण के लिए भक्त और अश्र शब्दों में क्त वस्तुतः क् और त का तथा श्र वस्तुतः श् और

IJ

र का सिमलित रूप है। क्त में त (त्+अ) चिह्न तो अप सामान्य रूप में ही है। केवल उसमें एक छोटी वेड़ी रेखा और लगाक उसका रूप त कर दिया गया है; और उसके अंत में क् का पिछल आधा अंश लगा दिया गया है, जब कि क् का उचारण त् से पहले होता है श्र में श् के विभक्त अंश र को उलट कर उसमें र् का तिरछी रेखावाला चिह्न लगा दिया गया है।

कहीं-कहीं एक व्यंजन के नीचे दूसरा व्यंजन भी लगता है जैसे—अद्भुत, महा आदि। द्वित्व वर्णों में तो प्रायः ऐसा होता है जैसे-पका, भद्दा, खट्टा आदि। र् व्यंजन के पहले स्वर वर्ण आन पर र को बाद्वाले स्वर-युक्त व्यंजन के ऊपर लगा दिया जाता है। जैसे—कर्म, धर्म आदि। और पहले स्वर वर्ण न होने पर पहले आये हुए व्यंजन में तिरछी पाई के रूप में लगा दिया जाता है। जैसे— कम, भ्रम आदि।

कभी-कभी दो व्यंजनों को जोड़कर बिलकुल नया संकेत चिह्न भी बना लिया जाता है। जैसे—ज्+ ब=हा; क्+ ष=क्ष आदि। ङ, ज, न, ण और म् अनुनासिक व्यंजन अनुस्वार ( - ) रूप में भी लिखे जाते हैं और विभक्त रूपों में भी। जैसे-अंक या अङ्क चंचल या चक्रल, कंठ या कण्ठ, संबंध या सम्बन्ध आदि। आज-कल प्रायः अनुस्वार का ही अधिक प्रयोग होता है। चंद्रविन्दु (") अनुनासिक व्यंजनों की अपेक्षा हलकी ध्वनि का सूचक है।

सिद्धान्ततः होना यह चाहिए कि जिस ध्वनि का जिस रूप में डचारण किया जाय, उसका अंकन भी उसी रूप में हो। पर व्यवहार में अनेक अवसरों पर इस सिद्धान्त का उल्लंघन होता रहता है। हम वोलते तो ठाम्, तमाल्, रसाल्, आदि हैं, परन्तु लिखते ठाम, तमाल और रसाल हैं। संस्कृत तथा मराठी भाषा-भाषी तो ऐसे शब्दों के अन्तिम व्यंजनों के साथ युक्त अ वर्ण का भी स्पष्ट उचारण करते हैं,

परन्तु हिन्दी-भाषी बहुत कम अवसरों पर ऐसा करते हैं। विद्यार्थियों को चाहिए कि जो कुछ लिखा हो, उसे उसी रूप में पढ़ें। नीचे लिखे शब्दों का एक-एक बार उचारण करके देखें तो हमारी बात सममने में आपको सुभीता होगा—

> कलम (क्+अ+ल्+अ+म्+अ) कलम (क्+अ+ल्+म्+अ) कलं या कलम् (क्+अ+ल्+अ+म्) क्लम (क्+ल्+अ+म्+अ)

इसी तरह और शब्दों के विभिन्न रूप बनाकर संकेत चिह्नों के आधार पर वर्णों का ठीक-ठीक उचारण करना सीखा जा सकता है।

# आदर्श लिपि

हम ऊपर आदर्श लिपि का एक गुण यह बतला चुके हैं कि उसमें उतने ही संकेत चिह्न होने चाहिए जितने उसमें लिखी जानेवाली भाषा के वर्ण होते हैं। आदर्श लिपि की दूसरी विशेषता यह भी होनी चाहिए कि उसके संकेत चिह्न सुन्दर तो हों ही, सरल भी हों, जिसमें वे सहज में पहचाने जा सकें। एक संकेत-चिह्न से दूसरे संकेत-चिह्न का भ्रम नहीं होना चाहिए। तीसरे संकेत-चिह्नों के रूप ऐसे होने चाहिए, कि वे कम से कम जगह घेरें। और चौथे उनमें यह गुण भी होना चाहिए कि प्रायः सभी चिह्न विना बार-बार कलम उठाये एक ही प्रवाह में लिखे जा सकें।

हमारी देव-नागरी लिपि में पहले दो गुण तो हैं, परन्तु बाकी दो गुण नहीं हैं। रोमन (जिसमें अंगरेजी भापा लिखी जाती है) और फारसी (जिसमें उर्दू भापा लिखी जाती है) लिपियों में अन्तिम तीनों गुण हैं, परन्तु पहला गुण नहीं है। रोमन लिपि सुन्दर तो होती है, उसके संकेत चिह्नों के रूप भी छोटे-छोटे होते हैं और साथ ही उसके सभी संकेत कलम के एक ही आघात में लिखे भी जा सकते हैं। परन्तु जैसा कि हम ऊपर बतला चुके हैं, उसमें सब वर्णी लिए अलग-अलग संकेत चिह्न नहीं हैं। फारसी लिपि में बहुत बर होष यह है कि उसकी लिखावट पढ़ने में प्रायः बहुत अधिक भ्रका अवकाश रहता है; वह शुद्ध अर्थी में लिपि नहीं, बिल्क संकेर लिपि है।

नागरी लिपि के संकेत-चिहीं के आकार कुछ बड़े होते हैं और वे अपेक्षया अधिक स्थान घेरते हैं। इसी लिए रोमन अक्षरों के छोटे से छोटे रूप भी सहज में पढ़े जा सकते हैं, परन्तु देवनागरी लिपि के उतने छोटे रूप या तो बन ही नहीं सकते, या बनें भी तो सहज में पढ़े नहीं जा सकते।

कुछ भापाओं में उसके वर्णों और उन वर्णों के संकेत-चिह्नों के नाम अलग-अलग होते हैं। रोमन लिपि में ह ध्विन के सूचक H या h संकेत-चिह्न को एच्, ब ध्विन के सूचक संकेत-चिह्न B या b को बी और ल् के सूचक संकेत-चिह्न L या l को एल कहते हैं। अरबी लिपि में भी क् ध्विन के संकेत-चिह्न को काफ ब ध्विन के संकेत-चिह्न को वे, ल् ध्विन के संकेत-चिह्न को लाम आदि-आदि कहते हैं। परन्तु हिन्दी, संस्कृत आदि भापाओं में वर्णों तथा उनके संकेत-चिह्नों का एक ही उच्चारण होता है।

#### अभ्यास

- 9. लिए किसे कहते हैं ? वर्ण छोर संकेत-चिह्न में क्या भेद है ?
- २. निम्नलिखित संकेत-चिह्नों के आधार पर वर्णों का ठीक उच्चारण करें। क्लम्, कन्म, कल्म्, हास, प्रयाग, वन्दोवस्त, सत्रात्मक, रहेसना, प्रक्ष, साधम्ब, वृद्द और संतुष्टि।
- ३. श्रादर्श लिपि में कान-कान में गुण होने चाहिए?

# चौथा प्रकरण

# शब्द-भेद

सामान्यतः हमें जो कुछ सुनाई देता है, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे—गाड़ी चलने या घण्टा बजने का शब्द। परन्तु व्याकरण में शब्द से असिप्राय वर्णों के उस समूह से होता है जिसका कुछ अर्थ माना जाता या होता हो। यही बात हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि जिस वर्ण-समूह से किसी व्यक्ति, वस्तु, रूप, गुण, विशेषता, सम्बन्ध, क्रिया, व्यापार, स्थिति आदि का बोध होता हो, उसे शब्द कहना चाहिए। 'घर' कहने से एक विशिष्ट प्रकार की वस्तु-रचना का बोध होता है। 'सिंह' कहने से एक विशिष्ट प्रकार के पशु का बोध होता है, 'चलना' कहने से एक विशिष्ट प्रकार के पशु का बोध होता है, 'चलना' कहने से एक विशिष्ट प्रकार के किया या व्यापार का बोध होता है, 'सुन्दर' कहने से किसी के आकार-प्रकार में अभीट तथा प्रिय विशेषता का बोध होता है; और 'उधर, कहने से किसी विशिष्ट दिशा में होने का भान होता है। अतः घर, सिंह, सुन्दर, चलना और उधर सभी शब्द हैं, क्योंकि ये सभी विशिष्ट पदार्थों, गुणों, स्थितियों आदि के द्योतक हैं।

जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता. उन्हें 'नाद' कहते हैं। जैसे—नदी की लहरों से होनेवाला छप्-छप् शब्द, इजन के चलने से होनेवाला फक्-फक् शब्द, दरवाजा खटखटाने से होनेवाला खट्-खट् शब्द आदि-आदि। व्याकरण में इन्हें 'शब्द' इसलिये नहीं कहते कि इनके छछ अर्थ नहीं होते। इनसे न तो किसी चीज या वात का वोध होता है और न ये किसी प्रकार के भाव की अभिव्यक्ति ही करते हैं।

हम शब्दों का प्रयोग प्रायः वाक्यों में करते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द की संज्ञा 'पद' हो जाती है। वाक्य से अभिप्राय पदों के उस समृह से होता है जिसके द्वारा हम या आप कोई पूरी बात करते हैं। जैसे-राम अपने घर जा रहा था। यह वाक्य हुआ

परन्तु यदि हम कहें—(क) राम अपने घर, (ख) घर रा था। अथवा (ग) राम रहा था। तो ये तीनों पद-समूह वाव नहीं कहे जायँगे, क्योंकि इनसे किसी पूर्ण तथ्य या व्यापार का बो नहीं होता। कभी-कभी एक ही पद कहने से पूरी बात समम में व जाती है। यदि कोई हमसे पूछे कि कहाँ जा रहे हो, और उसके उत् में हम कहें 'घर'। तो यहाँ 'घर' से अभिप्राय 'घर जा रहा हूँ' होगा। इसलिए यहाँ यह 'घर' पद भी वाक्य हो जायगा क्योंगि अनुवृत्ति से उसमें 'जा रहा हूँ' जुड़ा हुआ है।

किसी वाक्य में जितने पद आते हैं, स्थूल रूप से उनके दो भेद किये जाते हैं। कुछ पद तो ऐसे होते हैं जिनके रूपों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता; और कुछ पद ऐसे होते हैं जिनके रूपों में परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए यह वाक्य लें— जैसे—(क) घर के पास एक छोटा खेत है।

( ख) घरों के पास कई छोटे खेत हैं। (ग) घर के पास के छोटे खेतों में बृक्ष हैं।

(क) वह नित्य यहाँ आता है। (ख) वे नित्य यहाँ आते हैं।

(ग) वे नित्य यहाँ आती हैं।

उक्त वाक्यों में घर, छोटा, खेत, है, वह, आता है आदि के घरों, छोटे, खेतों, हें, वे, आते हें और आती हैं आदि रूप तो कमात् वने हैं, परन्तु पास, नित्य और यहाँ इन तीनों पदों के रूपों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। जिन पदों के रूप प्रसंगों के अनुसार

वदलते रहते हैं, अर्थात् जिनके एकवचन और वहुवचन, स्नीलिंग और पुंलिग आदि रूप वनते हैं, वे विकारी पद कहलाते हैं; और जिनके रूप सदा एक से रहते हैं, उन्हें अविकारी पद कहते हैं।

जिनके रूप सदा एक से रहते हैं, उन्हें अविकारी पद कहते हैं। व्याकरण के पारिभाषिक चेत्र में अविकारी शक्दों को अव्यय कहते हैं। विकारी शब्दों के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये चार भेद होते हैं। आगे के प्रकरणों में इन सबका अलग-अलग और पूरा विवेचना किया जायगा।

#### अभ्यास

- 9. व्याकरण में 'पद' फिसे कहते हैं ? 'नाद' से इसकी भिन्नता वतलाइये P
- २. पद और वाक्य में भेद बतलाइये ? क्या पद भी वाक्य का रूप धारण कर सकता है ? उदाहरण दीजिए।
- ३ विकारी श्रौर श्रविकारी पद किसे कहतें है १ उदाहरण देकर समझाइये ा

### पाचवा प्रकरण

### संज्ञा

'संज्ञा' नाम को कहते हैं, और नाम सदा किसी चीज या वस्तु व होता है। संसार में हमें सैकड़ों-हजारों तरह की चीजें दिखाई देती हैं और उन चीजों की पहचान के लिए हमें उनका कुछ नाम रखना पड़त है। कलम, कागज, किताब, गाड़ी, घर, छाता, जूता, ताला ये सम् चीजें हैं। यदि एक स्थान पर बहुत सी चीजें रखी हों और हम उनन् से कोई चीज माँगना चाहें तो हमें उस चीज की पहचान के लि उसका नाम बतलाना पड़ता है। हम कहते हैं—चौकी पर से किता उठा लाओ, या पेटी में से कुरता निकाल लाओ। चौकी एक चीज है किताब दूसरी चीज, पेटी तीसरी चीज ओर कुरता चौथी चीज। इन् चारों चीजों की अलग अलग पहचान के लिए ही उनके ये चार ना हैं। मनुष्यों के भी नाम होते हैं—कुष्ण, मोहन, राम, श्याम आदि यही बात पशु पक्षियों, युश्नों आदि के सम्बन्ध में भी है। व्याकरण में इस प्रकार के सभी नामों को संज्ञा कहते हैं।

ये तो हुए वास्तिवक चीजों के नाम। पर बहुत सी ऐसी चीजें भी होती हैं जिनकी कोई वास्तिवक और मूर्त सत्ता नहीं होती। हम उन्हें नेख या पकड़ नहीं सकते, केवल मन में उनकी कल्पना कर लेते अथवा कर सकते हैं; पर उन्हें भी हम चीज या वस्तु ही कहते हैं। जैसे—भूत-प्रेत, सच-झूठ, गरमी-सरदी आदि भी कुछ चीजों के ही नाम हैं। फिर कामों के भी नाम होते हैं। जैसे-जाँच-पड़ताल, देख-रेख, नौकरी, ज्यापार आदि। हमारे मन में अनेक प्रकार के भाष उत्पन्न होते हैं। उनके अनुराग, उत्साह, द्या, भय, सन्देह, हर्ष आदि नाम हैं। इसी अकार अत्याचार, कृरता, मोह, शिक्त आदि भी गुणों के नाम हैं। ये सब भी तात्विक हिट्ट से वस्तुएँ ही हैं, और इसी लिए इनके ये सब

नाम रख लिये गये हैं। संसार में जिस प्रकार वस्तुओं की कोई गिनती नहीं हो सकती, उसी प्रकार उनके नामों की भी गिनती नहीं की जा सकती। इस लिए व्याकरण में ऐसे सभी नाम सामृहिक रूप से 'संज्ञा' कहे जाते हैं। यहाँ यही ध्यान रखना चाहिए कि दुछ नाम तो मूर्त पदार्थों के होते हैं और कुछ अमूर्त तत्त्वों या भावों के।

संज्ञाओं के साधारणतः निम्नलिखित सात भेद होते हैं— ग्रूर्त्त संज्ञाएँ अमूर्त्त संज्ञाएँ

१-जाति-वाचक संज्ञा २-ठयक्ति-वाचक संज्ञा ३-समूह-वाचक संज्ञा ४-द्रव्य-वाचक संज्ञा

४–भाव-वाचक संज्ञा ६–क्रिया-वाचक संज्ञा ७–गुण-वाचक संज्ञा

जिस नाम या संज्ञा से किसी जाति या वर्ग के सभी जीवों या वस्तुओं में से प्रत्येक का समान रूप से बोध होता हो, उसे जाति-वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे-गौ, घोड़ा, वृक्ष आदि, और जिस नाम या संज्ञा से किसी जाति या वर्ग के किसी एक ही विशिष्ट जीव या वस्तु का बोध कराया जाता हो, उसे व्यक्ति-वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे-राम, मोहन, कृष्ण आदि । 'नदी' शब्द जाति-वाचक संज्ञा है और 'गंगा" (या यमुना) व्यक्ति-वाचक संज्ञा। 'पर्वत' जाति-वाचक संज्ञा है और हिमालय (या विन्ध्याचल) व्यक्ति-वाचक संज्ञा। इसी प्रकार व्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि जाति-वाचक संज्ञाएँ हैं, और वशिष्ठ, विश्वासित्र, अमीचंद आदि व्यक्ति-वाचक संज्ञाएँ हैं। त्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शब्दों द्वारा हम लाखों करोड़ों बाह्मणों. क्षत्रियों और वैश्यों में से किसी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य का बोध करा सकते हैं, इस लिए इन्हें जाति-वाचक संज्ञा कहते हैं। इसके विपरीत गंगा (या यमुना ) नाम से हमें संसार की समस्त निद्यों में से केवल एक विशिष्ट नदी का बोध होता है, हिमालय कहने से संसार के सब पहाड़ों का नहीं, बल्कि केवल एक विशिष्ट पहाड़ का बोध होता है, और विशिष्ठ, विश्वामित्र या अमीचंद कहने से एक विशिष्ट व्यक्ति का बोध होता है। किसी जाति के केवल एक विशिष्ट जीव या वस्तु का वोष्क्र में वाला नाम या संज्ञा विशिष्ट संज्ञा या व्यक्ति-वाचक संज्ञा कहलाती है। यहाँ व्यक्ति से अभिप्राय एक विशिष्ट और निश्चित इकाई से है। यहाँ व्यक्ति से अभिप्राय एक विशिष्ट और निश्चित इकाई से है। यदि हम कहें—कलकत्ता, दिली ओर बम्बई भारत के मुख्य नगर हैं। तो इस वाक्य में 'नगर' शब्द तो जाति-वाचक संज्ञा है, और कलकत्ता दिल्ली और बम्बई व्यक्ति-वाचक संज्ञाएँ हैं। उक्त वाक्य में क 'भारत' भी व्यक्ति-वाचक संज्ञा है, क्योंकि वह एक पृथक और विशिष्ट देश का नाम है। परन्तु 'देश' जाति-वाचक संज्ञा ही है, क्योंकि लंसा हों पचासों देश हैं; और देश शब्द उन सबके लिये समान रूप से अयुक्त होता हैं!

जिस प्रकार किसी जाति-याचक संज्ञा से किसी वर्ग के प्रत्येक सदस्य का बोध होता है, उसी प्रकार समूह-याचक संज्ञा से किसी जाति या वर्ग के सब या बहुत से सदस्यों का एक साथ या सामूहिक रूप से बोध होता है। जैसे-झुण्ड, द्ल, भीड़ आदि। सेना समूह-याचक संज्ञा है, उसका कोई एक सदस्य सैनिक जाति-याचक संज्ञा है; और उसका सेनापित जनरल थिमैया व्यक्ति-याचक संज्ञा है 'वर्ण' शब्द जाति-याचक संज्ञा है परन्तु 'क' एक निश्चित वर्ण का ही वोध कराता है; इसलिए क् व्यक्ति-याचक संज्ञा है; और वर्णमाला समूह-याचक संज्ञा है।

संज्ञा का चोथा भेद द्रव्य-वाचक है। घी, तेल, चाँदी, सोना आदि द्रव्यों के नाम द्रव्य-वाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्य-वाचक संज्ञाएँ किसी द्रव्य की बहुत बड़ी राशि तथा उसके सूद्रम अंश दोनों के लिए प्रयुक्त होती है।

ऊपर अमूर्त्त संज्ञाओं के तीन भेद किये गये हैं, जो इस प्रकार हैं—

(क) भाव-वाचक संज्ञाएँ, जैसे—अहंकार, इच्छा, प्रवृत्ति आदि। (ख) क्रिया-वाचक संज्ञाएँ, जैसे—अदला-बदली, लेन-देन, बहाव, जीत- हार आदि और (ग) गुण-वाचक संज्ञाएँ जैसे—खटाई, गरमी, सरदी, वीरता,शीव्रता आदि। भाव-वाचक संज्ञाएँ प्रायः अमूर्त्त भावों तथा वस्तुओं के स्वतंत्र नाम के रूप में होती हैं। गुण-वाचक संज्ञाएँ गुण या विशेपता-सूचक शब्दों (विशेषणों) में और क्रिया-वाचक संज्ञाएँ क्रियाओं में प्रत्यय (आई. ई, ता, पन आदि) लगाकर वनाई जाती हैं। जैसे— खट्टा, गरम, सरद, सुन्दर आदि विशेपता-सूचक शब्दों के बने हुए खटाई गरमी, सरदी, सुन्दरता आदि रूप गुण-वाचक संज्ञाएँ हैं; और वहना, मारना, जीतना, हारना आदि क्रियाओं से बने हुए रूप वहाव, मार,

सुविधा के लिए संज्ञाओं के भेद का नीचे स्पष्टीकरण किया जाता है-

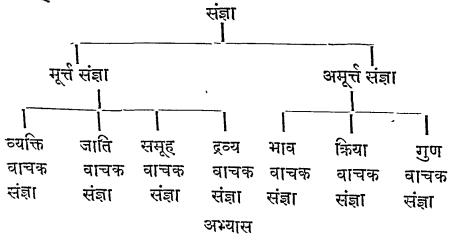

- १. संज्ञा किसे कहते हैं ? उसके भेद वतलाइये।
- २. जाति-वाचक श्रौर समूह-चाचक संज्ञाश्रों में श्राप क्या श्रन्तर समझते है ?
- २. कारण सिंहत वतलाइये कि निम्नलिखित संज्ञाएं किस किस वर्ग की हैं— राम, पेड़, पत्ता, जहाज, वीरता, सहनशीलता, लड़का, जत्या, पनघट, नगर श्रीर दिल्ली।

### छठा प्रकर्ण

### स्वनाम

(सर्वनाम का राव्दार्थ है—सब का नाम। पर व्याकरण में सर्व नाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग सब प्रकार के नामों य संज्ञाओं के लिए अथवा उनके स्थान पर उनके प्रतिनिधि रूप रे होता है। भाषा में ऐसे शब्दों की आवश्यकता इस लिए होती है वि नामों या संज्ञाओं का ही अनेक बार और हर जगह उपयोग न करन पड़े। जैसे-राम आज यहाँ आया था, राम यह पुस्तक दे गया है क्योंकि कल राम को कलकत्ते जाना है। इस वाक्य में राम (संज्ञा) तीन वार आया है। इसी लिए संचेप के विचार से कहा जाता है-राम आज यहाँ आया था; वह यह पुस्तक दे गया है क्योंकि कल उरे कलकत्ते जाना है । इसमें राम तो संज्ञा है, और 'वह' तथा 'उसे सर्व-नाम हैं। 'राधा ने सब बातें कहीं, और तब राधा उठकर चर्ल गई।' न कहकर हम कहते हैं 'राधा ने सब बातें कहीं और तब वह उठकर चली गई।' इस वाक्य के दूसरे में का 'वह' वस्तुतः राधा के स्थान पर, और उसका सूचक होकर आया है, इसके सिवा 'वह' राम, कृष्ण, गोपाल, माधव सभी के लिए आ सकता है; इसी लिए 'वह' सर्व-नाम है। सर्व-नाम का मुख्य काम होता है—संज्ञाओं की पुनरावृत्ति न होने देना। वाक्यों में वह संज्ञाओं के प्रतिनिधि के रूप में आता है।

## सर्वनामों के भेद

सर्वनामों के पुरुप-वाचक, निज-वाचक, संबंध-वाचक, निश्च वाचक, अनिश्चय-वाचक और प्रश्न-वाचक ये छ: भेद किये गये हैं यहाँ हम इनका विवेचन करते हुए इनके स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हैं।

# १. पुरुष-वाचक सर्वनाम

(यह भेद वक्ता की दृष्टि से किया जाता है। वक्ता कभी अपने लिए भी सर्वनाम का प्रयोग करता है, कभी उस आदमी के लिए भी जिससे वह बातें कर रहा हो, और कभी ऐसे व्यक्ति के लिए भी जो बात-चीत में सिम्मिलित न हो अथवा जो वहाँ उपस्थित न हो और जिसकी चर्चा केवल प्रसंग-वश हो रही हो) अपने लिए वक्ता में या हम का प्रयोग करता है, जैसे—में पढ़ने जाता हूं या हम अपने मित्र के यहाँ जा रहे हैं। उपस्थित व्यक्ति से वह कहता है—तू बाजार जा, तुम कपड़े पहन लो और अनुपस्थित व्यक्ति के लिए अथवा जिसके विषय में बात हो रही हो, उसके सम्बन्ध में कहता है—वह कल यहाँ आया था, या वे परसों यहाँ से चले जायंगे। जिस सर्वनाम का वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम उपस्थित या सम्बोधित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं और जो किसी अनुपस्थित या दूर-स्थित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनामों को व्यक्ति वाचक सर्वनाम भी कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनामों को व्यक्ति वाचक सर्वनाम भी कहते हैं।

## २. निज-वाचक सर्वनाम

जो सर्वनाम निज के लिए अर्थात् स्वयं अपने लिए प्रयुक्त किये जाते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे—(क) मैं स्वयं वहाँ जाऊँगा। (ख) अपने आप यह काम सीख लूँगा।

उक्त वाक्यों में, स्वयं और आप सर्वनाम निज के अर्थात् अपने लिए प्रयुक्त हुए हैं; इसी लिए इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उर्दू फारसी के ढंग पर कुछ लोग 'स्त्रयं' के स्थान पर 'खुद' का भी प्रयोग करते हैं।

३ मा० च्या०

# ३. सम्बन्ध-वाचक सर्वनाम

जो सर्वनाम विशेप रूप से वाक्यों में आये हुए अन्य सर्वनामों रें सम्बद्ध हों और उन्हीं के स्थान पर प्रयुक्त हुए हों, उन्हें सम्बन्ध वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे—(क) जो पकावेगा, वह (या सो खायगा। (ख) जो पढ़ेगा वह (या सो) विद्वान् होगा। उक्त वाक्य में वह और सो सम्बन्धसूचक सर्वनाम है, क्योंकि ये 'जो' सर्वना के स्थान पर उसका सम्बन्ध सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं।

# ४. निश्चय-वाचक सर्वनाम

किसी निश्चित पदार्थ का बोध करानेवाला सर्वनाम निश्चय-वाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे—यह (खिलोना) अच्छा बना है। वह (कपड़ा) बढ़िया और सुन्दर है।

यहाँ 'यह' और 'वह' सर्वनाम निश्चित तथा विशिष्ट पदार्थों के हो सूचक हैं। इसलिए यहाँ ये निश्चय-वाचक सर्वनाम हैं।

### ५. अनिश्रय-वाचक सर्वनाम

अनिश्चित तत्त्वों, पदार्थों या बातों का बोध करानेवाले सर्वनाम अनिश्चय-वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे—(क) भिखमंगे को कुछ दिया करो।(ख) किसी से कुछ पूछ लिया करो।(ग) वहाँ कई महात्मा भी थे।(घ) कोई वहाँ चला जायगा।

उक्त वाक्यों में, कुछ, किसी, कई और कोई सर्वनाम अनिश्चयन् वाचक सर्वनाम हैं। क्योंकि उनसे किसी निश्चित तत्त्व, पदार्थ या व्यक्ति का बोध नहीं होता।

### ६. प्रक्त-वाचक सर्वनाम

छुछ तर्वनाम प्रश्न-वाचक भी होते हैं। जैसे—(क) आपके लिए वाजार से क्या लाऊँ ? (ख) क्या अभी मुझे किसी ने पुकारा था ? (ग) घर पर कीन रहेगा ?

उक्त वाक्यों में क्या, किस, और कीन प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। ऐसे सर्वनामों का प्रयोग प्रश्नात्मक वाक्यों में ही होता है। वाक्यों के प्रश्नात्मक रूप देने के कारण ही ऐसे सर्वनामों को प्रश्नात्मक सर्वनाम कहते हैं।

## सर्वनाम और संज्ञा

साधारणतया सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर ही होता है, इसलिए यह कहा और समका जाता है कि दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होता।

परन्तु कभी-कभी संज्ञा और सर्वनाम का प्रयोग एक साथ भी होता है। जैसे—'में, विश्वनाथ प्रसाद जो नगर पालिका का सदस्य चुना गया हूँ ....।' यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि जब वक्ता ने अपने लिये 'में' का प्रयोग किया है, तब उसे अपना नाम लेने की क्या आवश्यकता है। केवल में, सर्वनाम से काम चल सकता था। आपित्त बिलकुल ठीक है। हमारे यहाँ सर्वनाम और संज्ञा को साथ-साथ रखने की प्रथा नहीं थी। परन्तु कुछ अवसरों पर इस प्रकार के प्रयोग जोर देने, अपना परिचय कराने या स्पष्टीकरण करने के लिए होते ही हैं।

## सर्वनाम और विशेषण

एक और वाक्य लीजिए—वह नौकर अच्छा था। यहाँ नौकर संज्ञा के पहले का 'वह' सर्वनाम नहीं, विल्क विशेषण है। पुरुप वाचक और निज वाचक सर्वनामों के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम स्वतन्त्र रूप से भी प्रयुक्त होते हैं, और विशेषण रूप में भी। जब वे संज्ञाओं के स्थान पर आते हैं, तब तो वे सर्वनाम ही रहते हैं। परन्तु जब वे संज्ञाओं के स्थान पर नहीं, विलक्ष संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं तब उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे—

वह नोकर अच्छा था। वह खाना बनाना भी जानता था।

इन वाक्यों में पहले वाक्य का 'वह' विशिष्ट नौकर की ओर संवे करता है, इस लिए विशेषण है, और दूसरे वाक्य का 'वह' उसी नौं के स्थान पर आया है, जिसका उल्लेख पहले वाक्य में हो चुका इस लिए दूसरे वाक्य का 'वह' सर्वनाम है।

#### अभ्यास

- १. सर्वनाम की परिभाषा बतलाइये।
- २. सर्वनाम के कितने विभेद होते है ? उदाहरण सहित लिखिए।
- ३. सर्वनाम किस अवस्था में विशेषण होता है ? चार उदाहरण दें स्पष्ट की जिए।

# सातवाँ प्रकरण

### विशेषण

हम बतला चुके हैं कि संज्ञा किसी मूर्त्त या अमूर्त वस्तु के नाम हो कहते हैं; और सर्वनाम उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान र उसके प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त होता है। परन्तु विशेषण इन होनों से भिन्न है। व्याकरण में विशेषण से अभिप्राय ऐसे शब्द से होता है जो किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर उसकी (क) कोई वेशेषता बतलाता है या उसके किसी गुण का निर्देश करता है। (ख) स्पष्ट रूप से उसकी स्थिति निधीरित करता है अथवा (ग) किसी चीज को अन्य चीजों से पृथक् या भिन्न बतलाता है। नीचे लेखे वाक्य देखिए—

- (क) राम भला है (घ) काम पूरा हो गया।
- (ख) घर सुन्दर बना है। (च) यह खिड़की छोटी है।
- (ग) पुस्तक अधूरी रह गई। (छ) वह काम मैं कहँगा।
- (क) वाक्य में 'भला' शब्द राम (संज्ञा) की विशेषता बतलाता है और (ख) वाक्य में 'सुन्दर' शब्द घर (संज्ञा) के एक विशिष्ट गुण का सूचक है। (ग) और (घ) वाक्यों में 'अधूरा' और 'पूरा' शब्द कमात् पुस्तक और काम (संज्ञाओं) की विशिष्ट स्थितियों के सूचक हैं। तथा (च) और (छ) वाक्यों में 'यह' और 'वह' शब्द कमात् किसी खिड़की और काम को अन्य खिड़कियों तथा कामों से अलग या पृथक करते हैं।

प्रायः सभी चीजों में अनेक गुण होते हैं परन्तु जब हम किसी चीज के नाम (संज्ञा) के पहले कोई विशेषण लगाते हैं, तब हम एक प्रकार से उसके सब गुणों पर से दृष्टि हटाकर किसी एक विशिष्ट गुण पर ध्यान देते हुए उसकी चर्चा करते हैं; और अप्रत्यक्ष हूप से उसका

व्यावहारिक चेत्र कुछ सीमित कर देते हैं। पुस्तकें अनेक प्रकार है होती हैं। परन्तु जब हम कहते हैं—'वैज्ञानिक पुस्तक' तब विज्ञा से सम्बन्ध न रखनेवाली पुस्तकों को हम बिलकुल अलग छोड़ देते हैं घोड़े बड़े, छोटे, काले, लाल, सफेट आदि कई आकारों तथा रंगों है होते हैं, परन्तु जब हम 'घोड़ा' शब्द से पहले उक्त विशेषणों में हैं कोई एक विशेषण लगाते हैं, तब हम उसे और सब घोड़ों से अल करके उसकी कोई पहचान या विशेषता बतलाते हैं। जैसे - छोटा घोड़ा, काला घोड़ा आदि। इससे सिद्ध होता है कि विशेषण संज्ञाओं का विस्तार या व्याप्ति मयीदित करते हैं। विशेषण जब संज्ञाओं की स्थिति स्पष्ट करते हैं, तब चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही हो. पर किसी संज्ञा की कोई विशिष्ट स्थिति अन्य स्थितियों से अलग करके वतलाते हैं। कोई बात सच भी हो सकती है और झूठ भी परन्तु जब यह कहा जाता है कि यह बात 'झूठ' है, तब हम उस बात के 'सच' होने की स्थिति को झूठवाली स्थिति से अलग करते हैं। इस प्रकार यहाँ भी विशेषण में अर्थ को मर्थादित करने का भाव निहित है । कुछ लोगों का विचार है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के साथ जब विशेषण प्रयुक्त होते हैं, तब वे संज्ञाओं की व्याप्ति मर्यादित नहीं करते । जैसे-रावण निर्देय या विद्वान् था। यहाँ निर्देयता या विद्वता मर्योदित करने का भाव नहीं है, बिंक उसकी अधिकता जतलाना ही अभीष्ट हैं। फिर भी यदि सृद्म दृष्टि से देखें तो यहाँ निर्दय या विद्वान् शब्द से रावण में होने वाली सद्यता या अज्ञान का अभाव सूचित किया गया है और इस प्रकार उसकी व्याति कम की गई है।

हम ऊपर कह आये हैं कि विशेषण संज्ञाओं के साथ प्रयुक्त होते हैं। तात्त्विक दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते हैं। कुछ अवस्थाओं में तो विशेषण संज्ञाओं से पहले प्रयुक्त होते हैं और कुछ अवस्थाओं में संज्ञाओं के बाद। जैसे—

(क) यह पुराना घर है।

( ख ) वह घर नया वना है। अथवा

(क) खद्दा फल नहीं खाना चाहिए। (ख) यह फल मीठा है।

संज्ञा से पहले आनेवाले विशेषणों को 'विशेष्य विशेषण' और संज्ञाओं के बाद में आनेवाले विशेषणों को 'विधेय विशेषण' कहते हैं। विशेष्य उसे कहते हैं जिसकी विशेषता किसी विशेषण के द्वारा बतलाई जाय, अर्थात् जिस संज्ञा के अर्थो को कोई विशेषण मर्यादित करता हो, वही विशेष्य है। इस प्रकार जो विशेष्य ही का विशेषण हो, वही विशेषण हुआ। जैसे—'काला आदमी', 'नई किताब' में के 'काला' और 'नई' शब्द। परन्तु जो विशेषण संज्ञाओं के पीछे, परन्तु किया-पद अथवा विधेय' से पहले आते हैं उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे—

मोहन अन्धा है, पुस्तक विह्या है, आकाश स्वच्छ है आदि वाक्यों में अन्धा, बिह्या और स्वच्छ विधेय विशेषण हैं, क्योंकि मोहन, पुस्तक और आकाश के बाद आये हैं। यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि एक ही विशेषण एक प्रकार के वाक्यों में विशेष्य विशेषण हो सकता है और दूसरे प्रकार के वाक्यों में विधेय विशेषण।

### विशेषणों के भेद

व्याकरण में सामान्यः विशेषणों के चार भेद माने गये हैं :--

- १. गुण-वाचकं विशेषण।
- २. संख्या वाचक विरोपण।
- ३. परिमाण-वाचक विशेषण।
- ४. सार्वनामिक या निर्देशक. विशेषण ।

अब हम विस्तार से उक्त भेदों पर विचार करेंगे।

<sup>9.</sup> विधेय उस शब्द या वाक्य की कहते हैं, जिसके हारा किसी के संबंध में उट विधान किया धर्मात् कहा जाता है। विशेष देखें 'वाक्य रचना' के मन्तर्गत।

### १. गुण-वाचक विशेषण

र्गुण-वाचक विशेषण संज्ञा के गुण का बोध कराता है। गुण अन्तर्गत संज्ञा के रूप-रंग, आकार-प्रकार, स्थिति, काल. देश, स्वभ आदि सभी आ जाते हैं। जैसे—

- (क) दृश्य मनोरम था। (क्प-वाचक)
- (ख) जल श्याम था। (रंग-वाचक)
- (ग) मकान ऊँचा या लम्बा-चौड़ा था। (आकार-प्रकार वाचव
- (घ) नदी गहरी थी। (आकार-प्रकार वाचः
- (ङ) राम बीमार था। (स्थिति-वाचक)
- (च) मोहन धनी था। (स्थिति-वाचक)
- ( छ ) श्रागामी रविवार को अधिवेशन होगा। ( काल-वाचक )
- (ज) पिछत्ते वर्ष मैं पञ्जाब गया था। (काल-वाचक)
- ( भ ) यह वनारसी आम है। (स्थान-वाचक)
- (ट) यह मदरासी साड़ी है। (स्थान-वाचक)
- (ठ) मोहन भला लड़का है। (विशेषता या गुण-वाचक)
- ( ड ) वह न्यायप्रिय है ( स्वभाव-वाचक )

इस प्रकार गुण-वाचक विशेषणों के रूप-वाचक, रंग-वाचक, आकार-प्रकार-वाचक, स्थिति-वाचक, काल-वाचक, स्थान-वाचक, विशेपता या स्वभाव-वाचक आदि अनेक भेद किये जा सकते हैं। परन्तु विस्तार भय से इन सब का गुण-वाचक भेद ही रखा गया है। गुण-वाचक विशेषणों के साथ प्रायः सा, सी आदि अव्ययों का भी प्रयोग होता है। जैसे—

- (क) वह छोटा-सा राज्य है।
- ( ख ) यह छोटी-सी वात है।

उक्त दोनों वाक्यों में राज्य और बात की छोटाई को सा या सी जोड़कर और भी सीमित कर दिया गया है। कभी-कभी सा, सी के योग से सदृशता भी सृचित होती है। जैसे—वह नीली-सी साड़ी पहने थी।

## २. संख्या-वाचक विशेषण

जो विशेषण संज्ञा की संख्या का बोध कराते हों, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे—)

इस विद्यालय में पॉच सौ विद्यार्थी हैं।
मैंने दश पुस्तकें पढ़ी हैं।

भित्र इसने कई काम किये हैं।

उक्त वाक्यों में पाँच सौ, दस, कई और अनेक विशेषण क्रमात् विद्यार्थियों, पुस्तकों, कामों और खेलों की संख्याएँ बतलाते हैं; अतः ये संख्यावाचक विशेषण हैं।

संख्या-वाचक विशेषणों के दो प्रमुख भेद हैं :—

(क) निश्चित संख्या-वाचक विशेपण; और

( ख ) अनिश्चित संख्या-वाचक विशेषण ।

पाँच, दस, पाँच सो, हजार आदि निश्चित संख्या के सूचक विशेषण हैं; और अनेक, बहुत, सैंकड़ों, हजारों, सब, कई, कुछ, अल्प, थोड़ें आदि अनिश्चित संख्या के सूचक विशेषण हैं। 'कक्षा में पाँच-सात या बीस-बाईस छात्र पढ़ते हैं।' वाक्य में 'पाँच-सात' और 'वीस-बाईस' विशेषण भी स्वतः निश्चित संख्यावाचक विशेषण होने पर भी यहाँ निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, इसिंबए यहाँ ये अनिश्चित संख्या-वाचक विशेषण हो गये हैं।

निश्चित संख्या-वाचक विशेषणों के भी पाँच भेद किये गये हैं :--

(क) गणना-वाचक विशेषण, संज्ञाओं की गिनती वतलाते हैं। जैसे—चार आम, पाँच केले। जब गणना पूर्ण अंकों में हो तो विशेषण पूर्णाङ्क-बोधक होगा; और जब गणना अपूर्ण अङ्कों में हो तो विशेषण अपूर्णाङ्क बोधक होगा। १, २, ३, ४, पूर्णाङ्क बोधक विशेषण हैं और १।२ २।३, ६।४, ४।७, आदि अपूर्णाङ्क बोधक विशेषण हैं।

- (ख) क्रम-वाचक विशेषण, गणना क्रम में संज्ञाओं की क्रिक्ति स्थिति सूचित करते हैं। जैसे—इस गली में पहला घर राम की दूसरा कृष्ण का, तीसरा मोहन का और चौथा मेरा है। इसी प्रकार पाँचवाँ, छठा, सातवाँ आदि भी क्रम-वाचक विशेषण हैं।
- (ग) आवृत्ति-वाचक विशेषण, किसी संख्या के कई गुने अधि मान के बोधक होते हैं। जैसे—में उसे दूने रुपये देने को तैयार हूं। या वह चौगुना धन चाहते हैं। यहाँ दूना और चौगुना आवृत्ति-वाचक विशेषण हैं। अर्थात् जब हम किसी विशेषण की कई आवृत्तियाँ करते हैं। तो उसे आवृत्ति-वाचक विशेषण कहते हैं।
- (घ) समूह-वाचक विशेषण, उन विशेषणों को कहते हैं। जिनसे एक से अधिक संख्याओं का सामूहिक रूप से बोध होता है। जैसे—तीनों लड़कों ने मिलकर पेड़ गिरा दिया। या चारों भाई यात्रा करने गये हैं। 'तीनों' और 'चारों' समूह-वाचक विशेषण हैं।
- (च) विभाग-वाचक विशेषण से अभिनाय ऐसे विशेषण से होता है जो किसी समूह के सभी सदस्यों का एक साथ या सामृहिक रूप से नहीं, विलक्ष, उसके एक-एक सदस्य का अलग-अलग वोध कराता हो। जैसे—हर आदमी को काम और खाना-कपड़ा मिलना चाहिए। या प्रत्येक देश को इस सम्मेलन में अपना प्रतिनिधि भेजना चाहिए। उक्त वाक्यों में 'हर' और 'प्रत्येक' विभाग-वाचक विशेषण हैं।

### ३. परिमाण-बाचक विशेषण

जिन विशेषणों से संज्ञाओं का भार, माप आदि स्चित् होता है, उन्हें परिमाण-वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे—सेर भर दूध, चुल्छ भर पानी, सुद्धी भर आटा, कुछ कपड़े, सारा काम आदि। इन पदों में सेर भर, चुल्छ भर, कुछ और सारा परिमाण-वाचक विशेषण हैं।

गरिमाण-वाचक विशेषणों के भी हों सेद किये जाते । हैं — निश्चित

परिमाण-वाचक भौर अनिश्चित परिमाण-वाचक । सेर, पाव, छटाँक, गज, फुट, इक्च आदि निश्चित परिमाण-वाचक विशेषण हैं, और थोड़ा, बहुत, कुछ, सारा आदि अनिश्चित परिमाण-वाचक विशेषण हैं ।

# ४. सार्वनामिक या निर्देशक विशेषण

'सर्वनाम' प्रकरण में इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि कुछ सर्वनाम विशेषणों की तरह भी प्रयुक्त होते हैं। साधारणतया सम्बन्ध वाचक, निश्चय वाचक, अनिश्चय वाचक और प्रश्न-वाचक सर्वनाम जब संज्ञाओं का प्रतिनिधित्व न करके उनके पहले प्रयुक्त होते और उनकी विशेषणा सूचित करते हैं, तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे—'यह मकान मेरा है।' या 'राम का वह घोड़ा है।' उक्त वाक्य में, 'यह' और 'वह' सर्वनाम होने पर भी विशेषणों का काम देते हैं। इस प्रकार तुम, हम आदि सर्वनामों के पष्टी विभक्ति से युक्त रूप भी विशेषणों के समान प्रयुक्त होते हैं। जैसे—'तुम्हारा घर दूर है।' या 'हमारी छाया सदा हमारे साथ रहती है।' ऐसे अवसरों पर इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण विशेप रूप से किसी संज्ञा की ओर निर्देश करते हैं इसिलए इन्हें विर्हेश विशेपण भी कहा जाता है।

### विशेषणों में तुलनात्मक तत्त्व

कभी-कभी विशेषणों में तुलनात्मक तत्त्व भी रहता है। तुलना के विचार से विशेषणों की तीन अवस्थाएँ मानी गई हैं। जिन्हें सामान्य या मृलावस्था, उत्तरावस्था या तरप् स्थिति और उत्तमावस्था या तमप् स्थिति कहते हैं। जब प्रत्यक्ष द्वप में किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों, चीजों के आधार पर किसी विशेषण के द्वारा किसी व्यक्ति या चीज की स्थिति वतलाते हैं, तब उस स्थिति को सामान्य या मृल अवस्था करने हैं। जैसे—

राम योग्य लड़का है। सोहन वीर था।

उक्त वाक्य में 'योग्य' और 'वीर' सामान्य या मूल स्थिति ' विशेषण हैं, परन्तु जब विशेषण से व्यक्त रूप में एक चीज है दूसरी चीज की अपेक्षा अधिक या कम गुणवाली सूचित करना पड़ती है तब उस स्थिति को उत्तर अवस्था या तरप् स्थिति कहते हैं। जैसे—कृष्ण से राम अधिक योग्य है। या कृष्ण से राम योग्यतर है। अथवा मोहन से सोहन अधिक वीर है। या मोहन से सोहन वीर-ता है। अधिक योग्य, अधिक वीर, योग्यतर और वीरतर उत्तर स्थिति के सूचक विशेषण होंगे। जब एक चीज का गुण अन्य सब चीजों की अपेक्षा बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बतलाया जाता है, तब उस स्थिति को उत्तमावस्था या तमप् स्थिति कहते हैं। जैसे—यदि कहा जाय, 'राम योग्यतम छात्र है'; अथवा कहा जाय, 'काश्मीर सुन्दरतम देश है' तो 'योग्यतम्' और 'सुन्दरतम' विशेषण उत्तम स्थिति के वाचक विशेषण होंगे। उत्तर या तरप् स्थिति की अपेक्षा उत्तम या तमप् स्थिति और अधिक ऊँची बल्कि यों कहना चाहिए कि सबसे अधिक ऊँची होती है। स्वयं उत्तर शब्द भी विशेषण रूप में तरप् स्थिति का और उत्तम शब्द तमप् स्थिति का विशेषण है। मूलावस्था के विशेषण में पहले 'अधिक' या बाद में 'तर' प्रत्यय जोड़ने पर उत्तरावस्था का और पहले 'सबसे अधिक' या बाद के 'तम' प्रत्यय जोड़ने पर उत्तमावस्था का विशेपण बन जाता है। केवल संस्कृत विशेषणों में ही तर और तम प्रत्यय जोड़े जाते हैं।

### विशेषण और संज्ञाएँ

कभी-कभी विशेषणों का प्रयोग संज्ञाओं की तरह भी होता है और कभी-कभी संज्ञाएँ भी विशेषणों की तरह प्रयुक्त होती हैं। जैसे—

- (क) बड़ों का आदर करना चाहिए।
- ( ख ) छोटों को प्यार करना चाहिए।
- (ग) दुष्टों का सङ्ग नहीं करना चाहिए।
- (घ) कन्याणी ! तुमसे मेरा कल्याण ही होगा 1

उक्त (क) वाक्य में बड़ा विशेषण 'बड़ों' रूप में बड़े लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है। (ख) वाक्य में 'छोटों' का प्रयोग छोटे लोगों के लिए हुआ है। (ग) वाक्य में 'छुटों का प्रयोग भी इसी प्रकार हुए लोगों के लिए ही हुआ है। और (घ) वाक्य में कल्याणी विशेपण क्प में प्रयुक्त न होकर संज्ञा रूप में प्रयुक्त हुआ है और इस प्रकार कल्याण करनेवाली खी के लिए आया है। अतः यहाँ विशेषण ही संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तात्पर्य यह है कि कुछ अवस्थाओं में संज्ञाओं का लोप हो जाता है और उनके विशेषण उन संज्ञाओं का अर्थात् विशेष्यों का और विशेष्यों की विशेषताओं का भी समान रूप से बोध कराने लगते हैं।

कुछ अवस्थाओं में संज्ञाएँ भी विशेषणों की तरह प्रयुक्त होती हैं।

- (क) वह लड़का भीम है।
- ( ख ) तुम तो हरिश्चन्द्र निकले ।
- (ग) दुकानदार चोर है।

यहाँ भीम, हरिश्चन्द्र और चोर का प्रयोग संज्ञाओं के रूप में नहीं, बिल्क विशेषणों के रूप में हुआ है। कारण यह है कि पहले वाक्य में भीम का प्रयोग अर्जुन के भाई भीम के लिए नहीं हुआ है, बिल्क उस भीम नामक व्यक्ति की-सी मोटाई ग्रा शक्तिमत्ता सृचित करने के लिए हुआ है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में हरिश्चन्द्र का प्रयोग राजा हरिश्चन्द्र का सत्य परायणतावाला गुण सृचित करने के लिए किया गया है इसलिए ऐसे अवसरों पर भीम और हरिश्चन्द्र गुण-वाचक विशेषण होंगे। दुकानदार चोर है, में चोर से अभिप्राय उस व्यक्ति से नहीं है जो रात को दूसरों के घर में चोरी से घुसकर सामान उठाकर ले जाता है, बिल्क यहाँ दूसरों का माल छल से कम तौलनेवाले से है। जिस प्रकार कुछ अवस्थाओं में विशेष्य के लुप्त हो जाने पर विशेषण उसका भी स्थान प्रहण कर लेता है, उसी प्रकार कुछ अवस्थाओं में विशेषण वन जाती हैं।

#### अभ्यास

- १. विशेषण किसे कहते हैं १ विशेष्य, विशेषण त्रीर विधेय विशेषणों क्या श्रन्तर है १
- २. विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ?
- ३. गुणवाचक विशेषण के कितने उपमेद होते हैं ?
- ४. तुलना की दृष्टि से विशेषणों की अवस्थाओं का निर्देश की जिए।
- ४. 'संज्ञास्रो' के स्यान पर 'विशेषण' स्रौर 'विशेषणो' के स्थान पर 'संज किन परिस्थितियों में प्रयुक्त होती हैं ? उदाहरण देकर समझाइये।

## आठवाँ प्रकरण

# क्रिया और क्रिया-विशेषण

जिस प्रकार 'संज्ञा' नाम को कहते हैं, उसी प्रकार किया काम के. कहते हैं। विभिन्न संज्ञाएँ विभिन्न चीजों के नामों की सृचक होती हैं। आना, हैं; और विभिन्न कियाएँ विभिन्न कामों की सृचक होती हैं। आना, जाना, जागना, उठना, बैठना, खेलना, कृदना, हँसना, बोलना, खाना, पीना, उतरना, चढ़ना, बनना, विगड़ना आदि शब्द विभिन्न कामों का ही बोध कराते हैं। व्याकरण में कामों के बोधक शब्द को ही किया कहते हैं। हिन्दी भाषा में प्रयुक्त होनेवाली सभी कियाएँ नाकारांत होती हैं, अर्थात् उनके अन्त में 'ना' होता है। परन्तु जव विभिन्न कालों में अथवा विभिन्न संज्ञाओं, सर्व-नामों आदि के साथ उनका प्रयोग होता है, तब उनमें कई प्रकार के प्रत्यय लगते हैं, जिनसे उनके हतों में विकार होता है। जैसे—

लड़का हँसता है।
लड़की हँसती है।
'हँसना' के विकारी रूप।
राम खेलेगा।
बच्चे खेलेंगे।
'खेलना' के विकारी रूप।
सकान बनाया गया।
पिठाई बनती है।
'वनाना' के विकारी रूप।

उक्त वाक्यों में हँसना, खेलना और बनाना कियाएँ दो-दो रूपों में आई हैं। ज्याकरण में ऐसे रूप-परिवर्तन को विकार कहते हैं। इन विकारों के कारणों के सम्बन्ध में हम अगले प्रकरणों में बहुत-सी जाते बतलायेंगे। यहाँ यही स्मरण रखना चाहिए कि क्रियाओं के जन्म प्रकार के रूप किया-पद कहलाते हैं।

# क्रियाओं के भेद

क्रियाओं में दो प्रकार या भेद होते हैं—सकर्मक क्रिया और अ कर्म किया। 'अकर्मक' का अर्थ है कर्म-रहित और 'सकर्मक' का अर्थ कर्म-सहित। क्रिया के करनेवाले को कर्त्ता कहते हैं और जिसपर कर की क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। एक वाक्य लीजिये—

मोहन रोटी पकाता है। | | | | संज्ञा संज्ञा क्रियापद कर्ता कर्म

इस वाक्य में मोहन रोटी पकाने की 'किया' कर रहा है। यहाँ कर्ता 'पकाना' किया कर रहा है और इस किया का फल पड़ रहा है रोटी पर, इसलिए रोटी कर्म हुई। 'मोहन सोता है' वाक्य में सोने की किया का फल स्वयं कर्ता मोहन पर पड़ रहा है किसी अन्य पर नहीं, इस लिए इस वाक्य में कर्म नहीं है। यहाँ 'सोना' किया का व्यापार स्वयं कर्ता तक ही सीमित है। अपर जो उदाहरण दिये गये हैं,

व्यापार स्वयं कत्तां तक ही सीमित है। अपर जो उदाहरण दिये गये हैं, इनमें से पहले उदाहरण में पकाना किया के साथ 'रोटी' कर्म आया है, इसी लिए यह किया कर्म-सहित फलतः सकर्मक किया कहलाती है। दूसरे उदाहरण में सोना किया के साथ कोई कर्म नहीं आया है, इसिलए यह किया कर्मरहित, फलतः अकर्मक किया कहलाती है। कुछ और उदाहरण लीजिए:—

(क) सीता आम खाती है। (खाना, सकर्मक किया) कत्ती, कर्म, क्रियापद

(स) वह पुस्तक लाता है। (लाना, सकर्मक क्रिया) कत्ती, कर्म, क्रियापद

(ग) वह मकान बनाता है। (बनाना, सकर्मक क्रियाः) कर्त्ता, कर्म, क्रियापद

| (घ) मोहन बातें करता है।                           | (करना, सकर्मक क्रिया)                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| कर्त्ता, कर्म, क्रियापट<br>( च ) गाड़ी चलती हैं । | ( चलना, अकर्मक किया )                   |
| कर्त्ता, क्रिया-पद<br>( छ ) राम तैरता है।         | (तैरना, अकर्मक क्रिया)                  |
| कत्ती, क्रियापट<br>(ज) में उठता हूं।              | ( उठना, अकर्मक क्रिया )                 |
| कत्तां, क्रियापद<br>(भ) मोर नाचता है।             | ( नाचना, अकर्मक क्रिया )                |
| कत्ती, क्रियापद                                   | ( " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' |

### अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के भेद

हम कहते हैं, राम जाता है। ऊपर बतलाये हुए सिद्धान्त के अनुसार जाना अकर्मक किया है। परन्तु हम यह भी कहते हैं -राम बनारस जाता है। अब इस वाक्य में बनारस क्या है ? यहाँ देखना यह है कि जाना क्रिया करने से बनारस पर कुछ परिणाम होता है या नहीं। वस्तुतः कोई बनारस जाय या न जाय, बनारस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फलतः बनारस कर्म नहीं है, इस दृष्टि से जाना किया अकर्मक हुई। यहाँ मन में यह खटक रह ही जाती है कि जब उक्त वाक्य में बनारस शब्द का प्रयोग किये विना व्यापार की पूर्णता सूचित नहीं होती तव 'जाना' अकर्मक किया नहीं होनी चाहिए। परन्तु बात ऐसी नहीं है। व्याकरण की परिभाषा में जाना अपूर्ण अकर्मक किया है, क्योंकि इसकी पूर्ति में कोई दूसरा शब्द (संज्ञा) सहायक हुआ है। अकर्मक किया में सहायक होनेवाली संज्ञा को पृति या पूरक कहते हैं। इसी प्रकार 'राम दिल्ली रहता है', में 'रहना' अपूर्ण अकर्मक क्रिया, और 'दिल्ली' उसकी पृति है। कुछ सकर्मक कियाओं के एक की जगह दो कर्म भी होते हैं। जिस किया के साथ दो कर्म होते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे—

17

(क) धनी निर्धन को िसक्षा देता है।
कत्ती कर्म कर्म क्रिया पद
(ख) कृष्ण राम के लिए पुस्तक लाता है।
कत्ती कर्म कर्म क्रियापद

यहाँ इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि द्विकर्मक क्रियाओं वास्तिविक कर्म तो एक ही होता है, जिसे मुख्य कर्म कहते हैं। उ वाक्य में 'भिक्षा' और 'पुस्तक' ही मुख्य कर्म हैं निर्धन और राम य

कर्म नहीं हैं'' फिर भी कर्म के सदृश जान पड़ते हैं। व्याकरण में क के सदृश जान पड़नेवाले ऐसे कर्मी को गौण कर्म कहते हैं। उक दोनों वाक्यों में 'देना' और 'लाना' द्विकर्मक क्रियाएँ मानी जाती हैं।

जिस प्रकार अकर्मक क्रियाओं का एक भेद अपूर्ण अकर्मक क्रिया होता है, उसी प्रकार सकर्मक क्रियाओं का भी एक भेद अपूर्ण सकर्मक क्रिया होता है। जैसे—

(क) राम भिक्षा देता है (होना चाहिए राम भिखारी को भिक्षा देता है)। (ख) कृष्ण पुस्तक दिख्लाता है (होना चाहिए कृष्ण राम को

पुस्तक दिखलाता है )। इन वाक्यों में देना और दिखलाना कियाएँ अपूर्ण सकर्मक कियाओं

की तरह प्रयुक्त हुई हैं, क्योंकि दोनों का एक-एक कर्म लुप है।
कुछ कियाएँ अकर्मक भी होती हैं और सकर्मक भी। जैसे—

(क) हम लोग दिल्ली में मिले थे। (मिलना अकर्मक) (ख) मुझे आप का पत्र मिला था। (मिलना सकर्मक)

(ग) मेरा हाथ खुजलाता है। (खुजलाना अकर्मक) (घ) मैं सिर खुजलाता हूं। (खुजलाना सकर्मक)

झुनझुनाना, भिलमिलाना, फटफटाना आदि ऐसी अनेक कि हैं जो सकर्मक और अकर्मक दोनों रूपों में समान भाव से प्रः

१. निर्घन श्रीर राम संप्रदान कारक में प्रयुक्त हुए हैं, कर्म कारक में नहीं

होती हैं। इनके उदाहरण और प्रयोग शब्द-कोशों में देखे जा सकते हैं। इनकी मुख्य पहचान यह है कि जब इनके साथ कर्म न रहे, तब इन्हें अकर्मक समभाना चाहिए, और जब इनके साथ कर्म भी रहे, तब इन्हें सकर्मक समझना चाहिए।

कुछ क्रियायें ऐसी भी हैं जो एक अर्थ में तो सकर्मक होती हैं और दूसरे अर्थ में अकर्मक। जैसे—(क) उसने मुक्तसे १००) फटक लिये। (फटकना, धोखा देकर छीनने के अर्थ में; सकर्मक क्रिया।)

- ( ख ) वह बीमारी से भाटक गया। ( भाटकता, क्षीण होने के अर्थ में; अकर्मक किया।)
- (क) गरीबी में कष्ट झेलना। (झेलना, सहन करने अर्थ में; सकर्मक क्रिया।)
- ( ख ) पानी झेलना । ( झेलना, तैरने के अर्थ में; अकर्मक क्रिया।)
- (क) नदी बहना। (प्रवाहित होना; अकर्मक क्रिया।)
- ( ख ) भार बहना ( वहन करना; सकर्मक क्रिया।)

### प्रेरणार्थक क्रियाएँ

जब कत्ती स्वयं कोई क्रिया नहीं करता, बल्कि किसी दूसरे से कोई क्रिया कराता है अथवा किसी और को कोई क्रिया करने में प्रवृत्त करता है, तो ऐसी अवस्था में क्रिया का जो रूप बनता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक का अर्थ है जो प्रेरणा के रूप में हो। नीचे के वाक्य देखिए—

'राम कोई काम करता है।' और 'राम कोई काम कराता है।' 'मोहन पुस्तक देता है।' और 'मोहन पुस्तक दिलाता है।'

पहले और तीसरे वाक्यों में राम और मोहन स्वयं क्रियाएँ करते हैं पर दूसरे और चौथे वाक्यों में वे वही क्रियाएँ दूसरों से कराते हैं। जहाँ कोई क्रिया स्वयं न करके किसी दूसरे के द्वारा कराई जाती है, वहाँ किया प्रेरणार्थक हो जाती है। कुछ और उदाहरण लीजिए:—

| <b>श्रक्म</b> क | सकर्मक  | प्रेरणार्थक |
|-----------------|---------|-------------|
| पढ़ना           | पढ़ाना  | पढ़वाना     |
| गिरना           | गिराना  | गिरवाना     |
| बैठना           | बैठाना  | बैठवाना     |
| सुनना           | सुनाना  | सुनवाना     |
| वनना            | वनाना   | बनवाना      |
| चलना            | चलाना   | चलवाना      |
| दौड़ना          | दौड़ाना | दौड़वाना    |

### क्रिया और धातु

किया का जो मूल रूप प्रत्यय आदि से रहित होता है, वह धातु कहलाता है। संस्कृत में क्रियाओं के मूल रूप अर्थात् धातु पठ् (पढ़ना) क (करना) चल् (चलना) आदि माने गये हैं। इन्हीं मूल रूपों में प्रत्यय आदि लगाकर इनके विभिन्न रूप पठति (वह पढ़ता है) पठामि (मैं पढ़ता हूँ) अपठत् (उसने पढ़ा) आदि रूप बनाये जाते हैं। परन्तु हिन्दीवालों ने 'कर' धातु से करता, करेगा, करूंगा, करता हूं आदि रूप नहीं बनाये हैं। हमारे यहाँ 'पढ़ना' क्रिया 'पढ़' धातु से नहीं, बितक संस्कृत के 'पठन' शब्द से बनी है। इसी प्रकार 'करना' किया 'कर' धातु से नहीं, बहिक संस्कृत 'करण' शब्द से और 'चलना' किया हि॰ 'चल' घातु से नहीं, बहिक सं० 'चलन' शब्द से बनी है। हमारे यहाँ के अधिकतर क्रियापद भी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं के विभिन्न किया-पदों के ही अभ्रष्ट, परिवर्तित तथा विकसित रूप हैं। ऐसे क्रिया-पद बहुत थोड़े हैं, जो हमने सीघे कियाओं या धातुओं से बनाये हों, और जो बनाये भी हैं वे भी वरतुतः अन्य किया-पदों के अनुकरण पर ही बनाये हैं। परन्तु संस्कृत के अनुकरण पर हिन्दी के बुछ वैयाकरणों ने भी हिन्दी कियाओं के धातु रूप दृंद निकाले और स्थिर कर लिये हैं। फिर भी सिद्धान्ततः यह मानना ठीक नहीं है कि 'पढ़' धातु से पढ़ना किया वनी और 'पड़ना' किया से विभिन्न किया-पद ( पढ़ो, पढ़ा, पहूँ आदि

रूप) बने हैं; क्योंकि हिन्दी में धातुओं से कियाएँ नहीं बनती हैं। हम केवल शब्द-रचना-विधान की दृष्टि से कहते हैं कि कियाओं से यदि 'ना' प्रत्यय हटा दें तो उनके जो रूप बच रहेंगे, उन्हें धातु कहेंगे, और उनमें विभिन्न प्रत्यय आदि लगने से उनके अमुक-अमुक किया-पद या रूप बनेंगे।

जिस प्रकार धातुओं में 'ना' प्रत्यय लगने से किया बनती है, उसी प्रकार कुछ संज्ञाओं, विशेषणों, अव्ययों आदि में भी प्रत्यय जोड़कर कियाएँ बनाई जाती हैं। जैसे—'दु:ख' संज्ञा से 'दुखना' किया, 'अपना' विशेषण से 'अपनाना' किया, 'बड़-बड़' अव्यय से 'बड़बड़ाना' किया आदि। इससे स्पष्ट है कि कुछ संज्ञाएँ, विशेषण और अव्यय भी धातुओं की तरह प्रयुक्त होते हैं, जिन्हें व्याकरण में कमात् संज्ञा या नामधातु, विशेषण-धातु और अव्यय-धातु कहते हैं।

सकर्मक किया की धातु सकर्मक-धातु, अकर्मक किया की धातु अकर्मक-धातु, अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाओं की धातु उभयविध-धातु और प्रेरणार्थक किया की धातु प्रयोज्य-धातु कहलाती है।

प्रयोग के आधार पर धातुओं के ये तीन भेद किये जाते हैं—
मूल धातु, संयोज्य धातु और सहायक धातु । वाक्य में कर्ता, पुरुप,
लिंग, वचन, काल आदि के विचार से किया का जो रूप होता है
उसे कियापद कहते हैं। राम पुस्तक लिखता है; और राम से
पुस्तक लिखी जाती है; वाक्यों में 'लिखता हैं' और 'लिखी जाती है'
ये दोनों किया-पद हैं। इन दोनों किया-पदों में 'लिख' मुख्य
या मूल धातु है ओर 'ह' सहायक धातु है; तथा दूसरे किया-पद में
'जा' धातु, 'लिख' मूल धातु ओर 'ह' सहायक धातु का संयोजन करती
है इसलिए इसे संयोज्य धातु कहते हैं। संयोज्य धातु कर्मवाच्य और
भाववाच्य में होती है; कर्त्वाच्य में नहीं। इस सम्बन्ध में 'किया-पद'
प्रकरण में विशेष रूप से विचार किया गया है। हिन्दी की प्रमुख
संयोज्य धातुएँ उठ, जा, छोड़, डाल, दे, पड़, मार, रख और ले हैं।

<sup>9.</sup> है, हो, हैं, था, थे, थो, गा, गे, गी, ग्रादि ' $e^{2}$  धातु के ही रूप माने जाते

## क्रियार्थक-संज्ञा

धातु में 'ना' प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का जो साधारण रूप बनता और संज्ञा के समान प्रयुक्त होता है, वह 'क्रियार्थक संज्ञा' कहलाता है। सामान्यतः जब धातु से बने हुए क्रियार्थक संज्ञा रूप का प्रयोग होता है, तब उसके साथ अन्य संज्ञाओं की तरह विभक्तियाँ भी लगती हैं, और विभक्ति लगने के फलस्वरूप उसका आकारान्त रूप एकारान्त हो जाता है। जैसे—

- (क) उन्होंने अपने रहने के लिए मकान बनवाया था।
- ( ख ) मैंने खाने के लिए नकली दाँत लगवाये हैं।
- (ग) वह ब्याह करने को तैयार हो गया है।
- (घ) तुम तो हरदम लड़ने को तैयार रहते हो।
- ( ङ ) मेरा भी वहाँ वैठने को जी चाहता है।

जब कियार्थक-संज्ञा कर्ताकारक या कर्मकारक में होती है, तब विभक्ति का प्रायः लोप हो जाता है। जैसे—(क) समझना क्या था! (ख) आप क्या सुनने को आये थे?)

'आ' तथा 'जा' धातुओं से आरंभ होनेवाले क्रिया-पदों से पहले प्रायः क्रियार्थक संज्ञाओं की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे—(क) वे मुझे देखने (के लिए) आवेंगे। (ख) वे हमसे मिलने (के लिए) आये थे।

जब चाह,पड़,हो आदि धातुओं के किया-पद होते हैं, तब कियार्थक संज्ञा कर्म के पुंलिग होने पर आकारान्त ही रहती है, कर्म के स्त्री-लिङ्ग एकवचन या बहुवचन होने पर ईकारान्त होती है और कर्म के पुंलिङ्ग बहुवचन होने पर एकारान्त होती है। जैसे—

- (क) मुझे श्राम खाना चाहिए I
- ( ख ) उसे रोटी सानी चाहिए।
- (ग) तुममें अच्छाइया होनी चाहिए।
- (घ) राम को शास्त्र पढने चाहिए।
- ( ङ ) कृष्ण को अत्याचार सहना पड़ा ।

- (च) मोहन को कष्ट सहने पड़े।
- (छ) उन्हें भाइयों के व्यंग्य मुनने पड़ते हैं।

'ना' प्रत्यय युक्त घांतु से बनी हुई किया या कियार्थक संज्ञा किया पद के रूप में आदेश देने, प्रार्थना करने आदि के लिए प्रयुक्त होती है। जैसा —वहाँ मत जाना; उपस्थिति अवश्य लिखाना, कुछ देर यहीं बैठना आदि।

चाह, लग आदि संयोज्य किया-पटों के पहले कियार्थक संज्ञा मूल घातु के रूप में आती है। जैसे—

- (क) बच्चा रोने लगा।
- (ख) लड़का गाने लगा।
- (ग) वह जाना चाहती है।
- (घ) मैं पत्र लिखना चाहती हूं।
- (ङ) वह कूदने लगा था। आदि।

#### क्रिया-विशेषण

जिस प्रकार संज्ञाओं की विशेषताएँ बतलाने अथवा उनकी स्थिति
मयोदित तथा स्पष्ट करनेवाले शव्द विशेपण कहलाते हैं, उसी प्रकार
कियाओं की विशेषताएँ बतलाने अथवा उनकी स्थिति मर्यादित तथा
स्पष्ट करनेवाले शव्द किया-विशेपण कहलाते हैं। परन्तु कुछ अवसरों
पर किया-विशेपणों से कियाओं के अतिरिक्त विशेषणों की भी
विशेपताएँ सूचित होती अथवा उनकी स्थितियाँ मर्यादित तथा स्पष्ट
होती हैं। इसलिए अंग्रेजी व्याकरण के अनुकरण पर हमें कियाविशेषण की व्याख्या कुछ विस्तृत करनी पड़ती है। इस दृष्टि से
किया-विशेषण ऐसे शब्द कहलाते हैं जो कियाओं और विशेपणों की
विशेपता वतलाते तथा उनकी स्थित मर्यादित या स्पष्ट करते हैं।
हम कहते हैं—जब्दी चलो। यहाँ 'जब्दी' शब्द चलने की किया में
कुछ विशेपता का आरोप करता है, इसलिए जब्दी किया विशेपण है।
'उसने बहुत बड़ा मकान बनाया है' में 'बहुत' शब्द 'बड़ा' विशेपण

को विशेपित करता है, इस लिए यह ऋिया-विशेषण हुआ प्रका 'वह अत्यन्त भूखा है' में 'अत्यन्त' ऋिया-विशेषण हैं।

हिन्दी में किया-विशेषणों का कोई स्वतंत्र वर्ग नहीं है। संज्ञ विशेषण और अव्यय जब कियाओं की विशेषता बतलाने लगते हैं तब वही किया-विशेषण कहलाने लगते हैं। जैसे—

संज्ञा

तुम्हें जल्दी किस बात की है। वह उनका पीछा करता रहा। यह हमारे सामने की बात है।

#### विशेषण

पहले लड़के को बुलाओ । श्रन्छे दिन आयेंगे । थोड़ा काम करो ।

अन्यय

धीरे काम करो इधर ऐसा होता है ।

## क्रिया-विशेषण

जल्दी चलो उनके पीछे चलो सामने देखो ।

## क्रिया-विशेषण

काम पहले करो। हम कब श्रच्छे होंगे।

थोड़ा बोलो । क्रिया-विशेपण

धीरे चलो । इधर आओ ।

#### अभ्यास

- 9. किया किसे कहते हैं, श्रौर विशेषण से उसमें क्या श्रन्तर है।
- २. सकर्मक श्रकर्मक कियाओं के भेद वतलाइये।
- ३. पूर्त्ति या पूरक किसे कहते हैं ? दो वाक्य वनाकर इसके उदाहरण दीजिए ।
  - ४. ऐसे पॉच वाक्य बनाइए जिनमें प्रेरणार्थक कियाओं का प्रयोग हो।
- ४. क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं ? उसकी प्रयोग-विधि-उदाहरण देकर समझाइये।
  - धानु किसे कहते हैं ? धानुए कितने प्रकार की होती है ?
- ७. किया-विशेषण की व्याख्या कीजिए १ दश ऐसे शब्द वतलाइए जो प्रसंग के श्रनुकार किया-विशेषण भी होते हों श्रीर मंज्ञा या विशेषण श्रयवा श्रव्यय भी।

## नवाँ प्रकरण

#### अन्यय

'अव्यय' का शब्दार्थ है—जिसमें कभी किसी प्रकार का व्यय अर्थात् परिवर्त्तन या विकार न हो। इसी आधार पर व्याकरण में अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं, जिनके रूप में परिवर्त्तन या विकार नहीं होता। दूसरे शब्दों में, हम अव्यय ऐसे शब्दों को कहते हैं जो सदा एक ही रूप में प्रयुक्त होते हों, जिनपर न तो वाक्यों की बनावट का और न उनके सर्वनामों, संज्ञाओं, विशेषणों, क्रियाओं के लिंगों, वचनों, कारकों या वाच्यों का कोई प्रभाव पड़ता हो। अव्यय पद सभी लिंगों, वचनों, कारकों आदि में ज्यों के त्यों बने रहते हैं। इसी लिए अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। संज्ञाएँ, विशेषण, सर्वनाम और कियाएँ तो विकारी होती हैं, पर अव्यय सदा अर्विकारी होते हैं। कुछ उदाहरण लीजिए—

- १. राम यह पत्र कल लाया था।
- २. सीता यह पत्र कल ले जायगी।
- ३. कल के आये हुए पत्र संभाल कर रखना।
- ४. कल सोमत्रार होगा।
- ४. आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए।

उपर के वाक्य ध्यानपूर्वक देखने से पता चलेगा कि उनमें संज्ञाओं, सर्वनामों, कियाओं तथा उनके कालों, लिंगों, वचनों, क्रियापदों आदि के रूप तो भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं, परन्तु इन सभी वाक्यों में एक 'कल' शब्द ऐसा है जो सब अवस्थाओं में वराबर एक ही रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसके रूप में कहीं कोई परिवर्त्तन या विकार नहीं हुआ, और न कभी होता ही है, इसलिए 'कल' शब्द अव्यय है।

## अव्यय और क्रिया-विशेषण

कई बातों में अव्यय और क्रिया-विशेषण बहुत कुछ एक से होते हैं इन दोनों के रूपों में कभी विकार नहीं होता। ये दोनों स्वतंत्र शर्मी हो सकते हैं और अन्य शब्दों के विकारी रूप भी। क्रिया-विशेषण लिए यह आवश्यक है कि वह किसी क्रिया (अथवा विशेषण) विशेषता बतलाता हो अथवा उसके प्रकार, स्वरूप, आदि को मर्यादि तथा स्पष्ट करता हो, परन्तु अव्यय क्रिया (या विशेषण) की विशेषता नहीं बतलाते। वे केवल विशिष्ट स्थितियों के द्योतक होते हैं। इसीलिए क्रिया-विशेषणों और अव्ययों को बिलकुल एक नहीं मानना चाहिए। क्रिया-विशेषणों और अव्ययों को बिलकुल एक नहीं मानना चाहिए। क्रिया-विशेषणों और अव्ययों को बिलकुल एक नहीं मानना चाहिए।

- (क) यह घोड़ा तेज चलता है।
- (ख) आगे घोड़ा चल रहा था और उसके पीछे हाथी।

(क) वाक्य में 'तेज' शब्द चलना किया की विशेषता वतलाता है, इसलिए वह किया-विशेषण है। परन्तु (ख) वाक्य में आगे और पीछे शब्द कियाओं की विशेषता नहीं बतलाते, विक विशिष्ट स्थितियाँ मात्र सूचित करते हैं। किसी किया या विशेषण से उनका कोई सम्बन्ध नहीं हैं। पर इनके रूप सदा एक से रहते हैं, इसी लिए इन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय जब किया की विशेषता बतलाये तब उसे किया-विशेषण मान लेना चाहिए, अन्य अवस्थाओं में उसे अव्यय ही कहना चाहिए।

हम ऊपर कह आये हैं कि कियाविशेषणों और अव्ययों का रूप-परिवर्तन नहीं होता, परन्तु 'तेज' का एक रूप 'तेजी' भी होता है। 'आगे' का एक रूप 'आगा' और 'पीछे' का एक रूप 'पीछा', भी होता है। वास्तव में बात यह हैं कि 'तंज' विशेषण की तरह भी प्रयुक्त होता है, और किया-विशेषण की तरह भी। परन्तु 'तेज' का जो भाववाचक रूप 'तेजी' वनता है वह विशेषण 'तंज' से ही वना है किया-विशेषण 'तेज' से नहीं वना है। 'आगे और पीछे' (अव्यय)

कमात् 'आगा' और 'पीछा' संज्ञाओं से बने हैं, उनवे अव्यय रूपों से संज्ञाएँ नहीं बनी हैं। अव्ययों के साथ विभक्तियाँ भी प्रदुक्त होती हैं परन्तु क्रिया-विशेषणों के साथ नहीं होतीं। जैसे—

- (क) वह पीछे से आया। (ख) चुपके से यहाँ आना।
- इसके अतिरिक्त दो या अधिक अव्ययों का तो एक साथ प्रयोग होता है परन्तु दो क्रिया-विशेषणों का प्रयोग एक साथ नहीं होता ! जैसे—श्रव तक वहाँ तथा यहाँ आम मिलते हैं। अनेक अवसरों पर क्रिया-विशेषणों की पुनरावृत्ति अवश्य होती है—जैसे—धीरे-धीरे चलो, जल्दी-जल्दी पढ़ो।

अव्यय शब्दों का प्रयोग कभी-कभी केवल कुछ शब्दों पर जोर देने के लिए भी होता है।—

- (क) उसे कुछ भी नहीं आता।
- (ख) मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।
- (ग) उन्होंने छोटा सा मकान बनवाया है।
- (घ) वह इस समय घर में ही मिलेंगे।

उक्त वाक्यों में भी, तो, सा, और ही अव्यय जोर देने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इसके सिवा इनका यहाँ कोई और काम या अर्थ नहीं है। सा [ अव्यय ] के सम्बन्ध में ध्यान रखने की एक मुख्य बात यह है कि 'सा' का स्त्रीलिंग रूप 'सी' भी होता है, जैसे—जरा सी बात पर वे बिगड़ गये, और बहुवचन रूप में 'से' होता है। जैसे वहाँ बहुत से लोग आये थे। इसी लिए सा,सी और से सिद्धान्ततः अव्यय नहीं हों सकते, क्योंकि इनके रूपों में परिवर्तन होता है, फिर भी हिन्दी में ये अव्यय ही माने जाते हैं। अतः उन्हें उक्त सिद्धान्त के अपवाद रूप में ही प्रहण किया जा सकता है।

### अन्ययों के भेद

प्रयोग के विचार से अव्ययों के नीचे लिखे भेद हो सकते हैं—

- (१) स्थितिसूचक अव्यय
- (२) परिमाणसूचक अव्यय
- (३) रीतिबोधक अव्यय
- (४) अवधारक अन्यय
- (४) विधिसूचक अन्यय
- (६) विस्मयादिबोधक या भावबोधक अन्यय
- (७) संबोधक अव्यय
- ( = ) समुचयबोधक अन्यय
- (६) संबंधकसूचक अव्यय

विशिष्ट स्थिति सूचित करनेवाले अन्ययों को स्थितिसूचक अन्यय कहा जा सकता है, जैसे—(क) वह सदा सच बोलता है। (ख) अब घर चलो। (ग) वे पास रहते हैं। (घ) सर्वत्र ऐसा होता है। और (च) वहाँ गरमी पड़ती है। (क) और (ख) वाक्यों में सदा और अब अन्यय समय की स्थिति के सूचक हैं, और शेष वाक्यों में पास, सर्वत्र और वहाँ अन्यय स्थान के सूचक हैं। 'तुम किधर रहते हो' और 'नदी उधर पड़ती है।' वाक्यों में 'किधर' और 'उधर' अन्यय दिशा सूचक हैं।

(क) जरा दम तो लेने दो। (ख) बस, अब चिलए। (ग) चाहो तो और लेते जाओ। और (घ) अधिक क्या कहूँ। उक्त चारों वाक्यों में जरा, बस, और तथा <u>श्रिषक</u> अव्यय विभिन्न चीजों का परिमाण वतलाते हैं, इसिलए ये परिमाण वाचक अव्यय हैं।

तरह, प्रकार, रीति आदि के सूचक अन्ययों की रीतिनोधक अन्यय कह सकते हैं। जैसे—(क) मैं तुम्हारा कहना कैसे मान छूं। (ख) जैसे वनेगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। (ग) ऐसे काम नहीं चलेगा। और (घ) वैसे वह भला आदमी है। उक्त वाक्यों में आये हुए कैसे, जैसे, ऐसे और वैसे अन्यय रीतिनोधक अन्यय हैं। जब किसी अव्यय का प्रयोग किसी शब्द पर जोर देने या किसी बात का विशिष्ट रूप से अवधारण कराने के लिए होता है, तब उसे अवधारक अव्यय कहा जाता है। जैसे—(क) आपकी बात में रखा ही क्या है। (ख) मातृभूमि ही तो तुम्हारी वास्तविक माँ है। और (ग) तुम तो बात भी नहीं करने देते। यहाँ ही तो और भी अव्यय केवल जोर देने या अवधारण करने सूचक हैं।

जो अन्यय कार्यों की स्वीकृति देते, सहमति प्रकट करते या उनका निषेध करते हों अथवा निश्चय, धारण आदि बतलाते हों वे विधिन सूचक अन्यय हैं। जैसे—

- (क) हाँ,! मैंने ही उसे मारा था।
- (ख) श्रच्छा ! यही सही ।
- (ग) अधिक बातें मत करो।
- (घ) देखो झूठ न बोलना।

उक्त वाक्यों में हाँ और अच्छा स्वीकृतिसूचक और मत और इ न निषेधसूचक अठ्यय हैं। ऐसे अठ्ययों का अन्तर्भाव विधि सूचक अठ्यय में होता है।

मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के भाव उठते रहते हैं। कभी-कभी वह शब्दों में अपना पूरा मनोभाव प्रकट करने में असमर्थ होता है। ऐसे अवसरों पर उसके मुँह से कुछ अर्थ-रहित किन्तु कुछ भावों की सूचक ध्वनियाँ आप से आप निकलती हैं। ऐसी ध्वनियाँ भी अव्यय ही होती हैं। जैसे—

- (क) हैं! वह् मर गया। (विस्मयबोधक)
- ( ख ) हाय ! मैं मारा गया । ( हु:खसूचक )
- (ग) इः ! तुम् तो पूरे पिशाच निकले ( घृणासूचक )
- ( घ ) आहा ! कैसा सुहावना दृश्य है । ( हर्पबोधक )
- (च) उप ! कमर टूट रही है। (व्यथासूचक)
- (छ) वाह ! क्या बढ़िया बात कही। (हर्षबोधक)

अन्य वैयाकरणों ने ऐसे अव्ययों को विस्मयादिबोधक अन कहा है जो कुछ अधिक उपयुक्त नाम नहीं है। कारण यह है कि अव्यय केवल विस्मय के बोधक या सूचक नहीं होते, बल्कि हर्प, शे श्तिरस्कार, प्रेम आदि के भी सूचक होते हैं। अतः इन्हें भाव वो अव्यय ही कहना ठीक है।

अजी, अरे, ऐ, रे, हो, भई आदि संबोधक अव्यय हैं। इनका प्रयो विकसी को बुलाने या किसी का ध्यान अपनी आकृष्ट करने के लि होता है। जैसे-

(क) अरे ! मोहन बाजार से पान तो लाओ !

( ख) अजी ! मेरा कइना तो मानो ।

(ग) क्यों रे! सुनता नहीं। (घ) हे मित्र ! तुम ने सदा के लिए मुझे अपना अनुगृही

बना लिया।

(च) भई ! हम तो वहाँ नहीं जा सकेंगे।

जो शब्द दूसरे शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों का समुचयन कर अर्थान् उनका एक साथ बोध कराते हैं, उन्हें समुचयवायक अन्य कहते हैं। जैसे-

(क) राम और कृष्ण दो भाई थे।

(ख) मोहन एवं श्याम विद्यालय जाते हैं।

(ग) वे इतिहास तथा भूगोल दोनों के पंडित हैं।

(घ) पैर पर जूता <u>न</u> सिर पड़ पगड़ी।

(च) मुझे कहीं जाना है श्रतः आपके नाथ न चल सकूँगा ( छ ) वह कृपण तो है पर सूठा नहीं है ।

कुछ समुचयवोधक अन्यय ऐसे हैं जो जोड़े के रूप में आते हैं जैसे-

इसलिए"कि—वह इसलिए चितित है कि कही तुम पकड़े न जाओ

क्या "क्या क्या राजा क्या प्रजा सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है

चाहे "चाहे—चाहे आप जायं चाहे वह, किसी को जाना अवश्य चाहिए।

चाहे " पर—चाहे प्राण निकल जायँ पर मैं यहाँ से हिलूँगा नहीं। यि आदे " तो मकान बनवा लूँगा। यद्यपि "तथापि — यद्यपि हम दीन हैं तथापि हीन नहीं हैं। क्यों कि, न कि, नहीं तो आदि अव्यय साथ-साथ प्रयुक्त होते हैं। सा—

में भोजन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे भूख नहीं है। वह उसकी पत्नी है कि बहिन। सच कहना, नहीं तो मुक्त से बुरा और कोई न होगा।

### ९. सम्बन्ध-सूचक अन्यय

जो अन्यय क्रियाओं की विशेषता आदि न बतलाकर स्वतंत्र शब्दों के समान प्रयुक्त होते हैं और विशिष्ट रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का सम्बन्ध सूचित या स्थापित करते हैं, उन्हें सम्बन्ध-सूचक अन्यय कहते हैं। जैसे—

राम सा सुन्दर बालक । सीमा तक पहरा बैठा है । तुम्हारे सरीखा बहादुर और कौन है ?

उक्त तीनों वाक्यों में सा, तक और सरीखा सम्बन्ध-सूचक अव्यय है, क्योंकि इनके प्रयोग के बिना वाक्यों के अन्य शब्दों का परस्पर कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं होता।

साधारगतः संबंध-सूचक अव्यय संज्ञाओं या सर्वनामों के वाद ही आते हैं, परन्तु कुछ अवस्थाओं में ये संज्ञाओं या सर्वनामों के पहले भी आते हैं। जैसे—(क) मारे लज्जा के उसने सिर झुका लिया। (ख) परे हटाओ कम्बख्त को। (ग) सिवा मेरे वहाँ कौन जायगा। आदि।

साधारणतः सम्बन्ध-सूचक अव्यय वाक्यों में की, के या से विभक्ति के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे—

- (क) वह नवाबों की तरह चलता है।
- ( ख) घर के पास सड़क है।
- ( ग ) शहर से दूर उसका गाँव था ।

का, को, तक, ने, पर्यत. में, सा, से, सरीखा आदि स्वतंत्र संवंधसूचक अव्यय हैं। परन्तु तरह, पास, आगे, कारण, परे, पहले, पीछे,
अपेक्षा, ऊपर, नीचे आदि पर-तंत्र संबंध-सूचक अव्यय हैं, क्योंकि
इनके साथ की, के, या से रहना आवश्यक होता है। तले, द्वारा, पीछे,
बिना, सहित, समेत आदि कुछ सम्बन्ध-सूचक अव्यय ऐसे भी हैं जो
कभी तो स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं और कभी परतंत्र रूप में।
विभक्ति का, को, ने, से, में आदि सम्बन्ध-सूचक विभक्तियाँ हैं और
इन विभक्तियों के स्थान पर प्रयुक्त होनेवाले कुछ अन्य सम्बन्ध-सूचक
अव्यय भी होते है। तृतीया विभक्ति के स्थान पर द्वारा, चतुर्थी के
स्थान पर लिए, वास्ते, निभित्त, खातिर आदि, पंचमी विभक्ति के
स्थान पर अपेक्षा, सप्तमी के स्थान पर अन्दर, भीतर, मध्य बीच,
आगे, पीछे आदि अनेक सम्बन्ध-सूचक शब्द अव्ययों के रूप में
प्रयुक्त होते हैं।

कुछ अवस्थाओं में दो-दो स्वतंत्र सम्बन्ध-सूचक अव्यय भी एक साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे—

कोने में से साँप निकला। छत पर से लड़का गिरा। कुएँ में का पानी सूख गया। आदि

#### अभ्यास

- १. अन्यय किसे कहते है ? किया-विशेषण श्रीर अन्ययों में क्या अन्तर है ?
- २. श्रव्ययों के तीन भेद हैं, उनके नाम वतलायो श्रीर उदाहरण दो।
- ३. निम्नलिखित श्रव्यय किस प्रकार का है—कल, श्राज, तो, नहीं, न, भी, श्ररे, उफ, श्रीर छि: ।

## द्सवाँ प्रकरण

### शाब्द-विकार

इस प्रकरण में हम यह बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि शब्द का एक रूप किसी दूसरे रूप में कैसे परिवत्तित होता है, अर्थात् कियाओं से विशेषण, संज्ञाएँ और किया-विशेषण कैसे बनते हैं, संज्ञाओं से कियाएँ, विशेषण, अव्यय आदि कैसे बनते हैं। और इसी प्रकार विशेषणों आदि से अन्य शब्द-सेदों के रूप कैसे बनते हैं।

#### क्रियाओं से वननेवाले विकारी रूप

निम्नलिखित वाक्य ध्यानपूर्वक देखने से हमें पता चलेगा कि इनमें रेखांकित कियाएँ अपने सामान्य रूप में ही संज्ञाओं की तरह प्रयुक्त हुई हैं। जैसे—

- (क) दूसरों पर हेसना अच्छी बात नहीं है।
- (ख) दो कोस चलना उनके लिए पहाड़ हो गया है।
- (ग) तुम्हारा रोना यहाँ कोई नहीं सुनेगा।
- (घ) दाँत काटना बुरी बात है।

उक्त वाक्यों में हँसना से अभिप्राय हँसने की किया और भाव से, चलना से अभिप्राय चलने की किया और भाव से, रोने से अभिप्राय रोने की किया और भाव से, और काटना से अभिप्राय काटने की किया और भाव से है। कियाओं के जो सामान्य रूप संज्ञाओं की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें कियार्थक संज्ञाएँ-कहते हैं। कुछ अवस्थाओं में कियाओं में से 'ना' हटा देने पर उनके रूप संज्ञाओं की तरह प्रयुक्त होते हैं, अर्थात् धातु रूप ही संज्ञाओं की तरह चलने लगते हैं। जैसे—

निखारना—निखार परखना—परख

फ्टना-फूट

हारना —हार मारना —मार छटना —छट आदि।

कभी-कभी कियाओं के अन्तिम आकार का रूप अकार करने से भी संज्ञाएँ बनती हैं जैसे—

चलना — चलन मरना — मरन पटकना — पटकन

धातु में आ जोड़ने से भी छुछ संज्ञाएँ बनती हैं। जैसे— भगड़ (ना) —भगड़ा घेर (ना) —घेरा, आदि

और कभी-कभी कियाओं के आकार को ईकार करने से भी संज्ञा<sup>र</sup> बनती हैं। जैसे—

> करना —करनी भरना —भरनी मरना —मरनी आदि।

विशिष्ट अवसरों पर किया के धातु रूप में आई प्रत्यय जोड़ने से भाव-वाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे—

किया धातु प्रत्यय भाव-वाचक संज्ञा दौड़ दौड़ना + आई दौड़ाई हॅस हँसाना + आई हॅसाई + आई लड़ना लड लड़ाई, आदि

आई प्रत्यय लगने से संज्ञा का जो रूप बनता है, उसका अर्थ होता है—कोई काम करने की किया या भाव। परन्तु अनेक सकर्मक ओर प्रेरणार्थक कियाओं की धानुओं में आई प्रत्यय लगने पर उक्त अर्थ के अतिरिक्त किया करने की मजदूरी या पारिश्रमिक भी सृचित होता है। जैसे—

```
भाववाचक संज्ञा
                               प्रत्यय
             क्रिया
                     धातु
                                        पढ़ाई
                              + आई
(सकर्मक)
                      पढ
            पढना
                      पढ़ + वा + आई
( प्रेरणार्थक ) पढ़वाना
                                        पढ्वाई
                              + आई
                                        बनाई
(सकर्मक) बनाना
                      बन
( प्रेरणार्थक )बनवाना
                      बन + वा + आई
                                        बनवाई
                              + आई
                                        रंगाई
(सकर्मक) रंगना
                      रंग
                     रंग + वा + आई
                                        रंगवाई आदि आदि
( प्रेरणार्थक ) रंगवाना
    क्रियाओं के 'ना' रहित रूपों में आई आन; आप, आवट आदि
अत्यय लगाकर भी उनके भाव-वाचक रूप बनाये जाते हैं।
```

कुटाई कूटना भाववाचक संज्ञा क्रिया प्रत्यय धातु उड़ना उड़ आन उड़ान मिल मिलना मिलाप आप मिलाना मिला आवट मिलावट बढ़ना आवा बढ़ बढ़ावा आस — पीआस से प्यास पीना पी औता समभौता समभना समभ + कटौती औती कटना कट ती घटती घटना घट खिलवाड़ इन्ह खेलना खेल + वाड्

क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाओं के अतिरिक्त जानि-जानक रंजन समूह-वाचक संज्ञाएँ भी बनती हैं। जाति-वाचक संज्ञा वनाने के बाहुकें में निम्निलिखित प्रत्यय लगाये जाते हैं—

| किया  | धातु प्रत्यय | संहा ( इन्हिन्ह्स , |
|-------|--------------|---------------------|
| झूलना | झूल + आ      | झुन्ता              |
| ठेलना | ठेल + आ      | <u>ं</u> टला        |
| रेतना | रेत + ई      | रेन्द्र             |
| छालना | छाल + नी     | छुलनी               |

|               | •         |                |
|---------------|-----------|----------------|
| भड़ना         | भाड़ + ई  | भाड़ी          |
| बिछाना        | बिछ + औना | विद्योना ,     |
| खेलना         | खेल + औना | खिलोना या खेल  |
| छील <b>ना</b> | छील + का  | छीलका से छिला  |
| फिरना         | फिर + की  | फिरकी          |
| फूटना         | फूट + की  | फूटकी से फुटकी |
|               |           |                |

कुछ अवस्थाओं में क्रिया के अन्तिम आकार को अकार करने अ धातुओं में 'न' प्रत्यय जोड़कर जाति-वाचक और समूह-वाचक स् बनाई जाती हैं। जैसे—

| क्रिया | संज्ञा    |
|--------|-----------|
| कतरना  | कतरन      |
| भाड़ना | भाड़न     |
| फटकना  | फटकन      |
| वेलना  | बेलन, आदि |

कुछ अवस्थाओं में क्रियाओं से संज्ञा बनाते समय क्रिया के के प्रथम व्यञ्जन के अकार को आकार, इकार को एकार, उकार ओकार करना पड़ता है। जैसे—बढ़ना से बाढ़, चलना से च मिलना से मेल, जुड़ना से जोड़ और मुड़ना से मोड़ आदि। क कभी धातु और प्रत्यय को जोड़ते समय संस्कृत व्याकरण की सिन्धयों के अनुसार वर्ण परिवर्त्तन भी होता है। जैसे—ई+ अ (पी+आस—प्यास)।

#### क्रियाओं से विशेषण

क्रियाओं से विशेषण बनाने में भी अनेक प्रत्यय सहायक होते हैं इनमें से प्रमुख ये हैं—

| क्रिया | घातु |   | प्रत्यय | विशेपप |
|--------|------|---|---------|--------|
| टिकना  | टिक  | + | आऊ      | टिकाः  |
| चलना   | चल   | + | आऊ      | चलाः   |

| ^     |     |     |           | <del>-</del> |
|-------|-----|-----|-----------|--------------|
| अड़ना | अड़ | +   | इयल       | अङ्ग्यिल     |
| सड्ना | सङ् | +   | इयल       | सङ्यिल       |
| मरना  | मर  | . + | इयल       | मरियल        |
| काटना | काट | +   | ऊ         | काटू         |
| खाना  | खा  | +   | <u> इ</u> | खाऊ          |

कुछ अवस्थाओं में ऊ, एरा आदि प्रत्यय लगने पर धातु के रूप में विकार होता है। जैसे—

| क्रिया | धातु |   | प्रत्यय        | विशेपण   |
|--------|------|---|----------------|----------|
| चलना   | चल   | + | <del>3</del> 5 | चाल्र    |
| भागना  | भाग  | + | ऊ              | भग्      |
| ऌ्टना  | लूट  | + | एरा            | लुटेरा   |
| हँसना  | हँस  | + | ओड़            | हॅसोड़   |
| भूलना  | भूल  | + | क्कड़          | भूलक्कड़ |
| काटना  | काट  | + | वाँ            | कटवाँ    |

(उक्त विशेषणों में धातु के रूपों में स्पष्ट परिवर्त्तन दिखाई देता है) वाला प्रत्यय लगने से किया का नाकार रूप से नेकार हो जाता है।

| करनेवाला           | वाला | + | करने  | करना  |
|--------------------|------|---|-------|-------|
| जलनेवाला           | वाला | + | जलने  | जलना  |
| मरनेवाला           | वाला | + | मरने  | मरना  |
| हार <b>ने</b> वाला | वाला | + | हारने | हारना |
| पीनेवाला           | वाला | + | पीने  | पीना  |

हार और हारा प्रत्यय लगने पर किया के नाकार का रूप नकार हो जाता है। जैसे—

होना होन + हार होनहार रोकना रोकन + हारा रोकनहार

्र कुछ क्रियाओं का नाकार हटा देने से विशेषण रूप बन जाता है। सि— निघटना—निघट ( न घटनेवाला ) अमिलना—अमिल ( न मिलनेवाला )

'क्रिया-पदों की रचना' शीर्पक वाले प्रकरण में बतलाया गया है वि कभी-कभी किया-पद बनाने के लिए धातुओं में कुछ प्रत्यय भी जों जाते हैं। जैसे—'घो' घातु में 'या' प्रत्यय जोड़ने से बननेत्राल क्रिया-पद घोया (जैसे—कपड़ा घोया) अथवा 'चल' धातु में 'ता प्रत्यय जोड़ने से बननेवाला 'चलता' आदि क्रिया-पद (जैसे—घोड़ चलता है) बनते हैं। जो क्रिया-पद प्रत्यय जोड़कर बनाये जाते हैं वे भी कुछ अवस्थाओं में विशेषणों, अव्ययों आदि की तरह प्रयुह्त होते हैं। जैसे—

> धोया कपड़ा पहनना चाहिए । चलता इंजन हमने देखा है ।

ऐसे आकारांत विशेषण अपने विशेष्यों के लिंग, तथा वचन है अनुसार तथा अन्य आकारांत विशेषणों की तरह अपना रूप है परिवर्तित करते हैं। जैसे—

धोई (धोयी) दाल । धोए (धोये) कपड़े । चलती गाड़ी या गाड़ियाँ। चलते जहाज । आदि ।

इसी प्रकार 'फ़्ल खिला' में 'खिला' किया-पर है और 'खिला फ़्ल में 'खिला' विशेषण है। 'दिन गया' में 'गया' किया-पद है, औं 'गया दिन' में 'गया' विशेषण है। उक्त रूपों में प्रयुक्त होनेवा विशेषणों के साथ प्रायः हुआ (हुई या हुए) भी लगाया जाता है। जैसे

> धोर्ड हुर्ड दाल । धोए हुए कपड़े । चलती हुर्ड गाड़ी ।

चलते हुए जहाज । खिला हुत्रा फूल । खिले हुए कमल । आदि ।

#### क्रियाओं से बननेवाले क्रिया-विशेषण

उक्त विशेषण रूप किया-पदों के पूरक भी होते हैं। जैसे-

फूल खिला हुत्रा लाना । घोड़े दौड़ते हुए जा रहे थे । मालती रोती हुई आई आदि ।

प्रयोग के आधार पर उक्त रूप विशेषणों की तुलना में किया-विशेषण के अधिक निकट हैं। क्रिया-विशेषणों की तरह प्रयुक्त होनेवाले अन्य पद धातुओं में कर (या करके), ते, ही आदि जोड़कर बनाये जाते हैं। जैसे—

> मैं खाकर जाऊँगा या मैं खा कर आया हूँ। वह चलते-चलते रुका। वह लेटते ही सो गया।

धातु के अंतिम अकार या आकार को एकार रूप देने पर भी किया-विशेषण बन जाते हैं। जैसे—

मुझे वहाँ पहुँचे बहुत दिन हुए।
यह बोम उससे उठे तो सही।
उसने सोय-सोय दिन विताया।
वह बिना वोले न रहेगा।
आदि।

## संज्ञाओं से वननेवाली क्रियाएँ तथा विशेषण

\*

₹

जिस प्रकार कियाओं में कई विभिन्न प्रत्यय लगाइन उनसे रहें। और विशेषण बनाये जाते हैं, उसी प्रकार संद्वाओं से भी और कियाएँ बनती हैं। हिन्दी में संज्ञाओं से बननेवारी तो बहुत कम हैं और जो हैं भी वे मरती चली जा रही हैं। संज्ञाओं से बननेवाले विशेषण बहुत हैं।

ŧ

हमारे यहाँ संस्कृत वर्त्तन (संज्ञा) का बरतन (संज्ञा) रूप हुआ और उसमें आकार जोड़कर हमने वरतना (कि०) वना लिया। पूजन से पूजना, दीपन से दीपना, पालन से पालना, पोपण से पोसना प्रकाशन से प्रकाशना, पोतन से पोतना आदि अनेक कियाएँ नकारान संज्ञाओं में आ जोड़कर बनाई गई हैं। और जो नकारांत संज्ञाएँ नहीं होती हैं उनसें ना प्रत्यय जोड़कर किया रूप बनाया जाता है। जैसे-

कोप + ना=कोपना निबाह + ना=निबाहना निर्गम + ना=निर्गमना निनाद + ना=निनादना बीज + ना=वीजना चमक + ना=चमकना आदि ।

इसी नियम के अनुसार अरवी फारसी की कुछ संज्ञाओं से भी हिन्दी कियाएँ वनती हैं । जैसे—विष्शश से विष्शना, वसूल से वसूलना आदि।

आकारान्त संज्ञाओं को अकारान्त करके तथा ना प्रत्यय लगाने से भी क्रियाएं बनती हैं। जैसे—

न्योता न्योत + ना = न्योतना

इसके विपरीत छुछ ऐली अकारांत संज्ञाएँ भी हैं, जिन्हें पहले आकारांत वनाया जाता है और तब उनमें ना प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे—

> थरथर = थरथराना खटखट = खटखटाना चड्चड़ = चड्चड़ाना तह = तहाना आहि।

कुछ संज्ञाओं में प्रत्यय जोड़ने से पहले उनके रूप में विकार भी करना पड़ता है। जैसे—

बात से बातियाना और बताना कथन से कहना दान से देना दूर से दुराना

## संज्ञाओं से चननेवाले विशेषण

अधिकतर अकारांत संज्ञाओं में आ, आना, इया, ई, इन, ईया, ईला, ऊ, ऐरा, एला, हरा, हा आदि जोड़ने पर विशेषण बनते हैं। कुछ अवसरों पर अंतिम आकार में कुछ परिवर्तन भी होता है। जैसे—

| आं  | प्यार | + आ   | = प्यारा                                                                     |
|-----|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
|     | प्यास | + आ   | = प्यासा                                                                     |
| आना | साल   | +आन   | । = सालाना                                                                   |
|     | रोज   | + आन  | । = रोजाना                                                                   |
| इया | दुख   | + इया | = दुखिया                                                                     |
|     | रस    | + इया | = रसिया                                                                      |
| •   | आढ़त  | + इया | = अढ़तिया आदि।                                                               |
| देश | बनारस | + ई   | = बनारसी                                                                     |
|     | देहात | + ई   | = देहाती<br>= पठानी<br>= खूनी<br>= कपूरी<br>= धानी<br>= दिली<br>= जिगरी आदि। |
|     | पठान  | + ई   | = पठानी                                                                      |
|     | खून   | + ई   | = खूनी                                                                       |
|     | कपूर  | +ई    | = कपूरी                                                                      |
|     | धान   | 斗套    | = धानी                                                                       |
|     | दिल   | + ई   | = दिली                                                                       |
| .2  | जिगर  | + ई   | = जिगरी आदि।                                                                 |
| ईन  | नमक   | म इस  | = नसकान                                                                      |
|     | रंग   | + ईन  | = रंगीन                                                                      |

| ईला                   | खरच   | + ईला = खरचीला       |
|-----------------------|-------|----------------------|
|                       | भड़क  | + ईला = भड़कीला      |
| •                     | चमक   | + ई्ला = चमकीला      |
|                       | लचक   | + ई्ला = लचकीला      |
|                       | जहर   | + ईला = जहरीला आदि । |
| <b>ड</b>              | पेट   | + ऊ = पेट्ट          |
|                       | वाजार | + ऊ = वाजारू         |
|                       | गरज   | + ऊ = गरजू           |
| एरा                   | मौसा  | + एरा = मौसेरा       |
|                       | चाचा  | + एरा = चचेरा        |
|                       | मामा  | + एरा = ममेरा        |
| <b>ए</b> ला           | एक    | + एला = अकेला        |
| ऐला (                 | विष   | + ऐला = विषैला       |
|                       | वन    | + ऐला = वनैला        |
| कार ( सं० प्रत्य० )   | पत्र  | +कार = पत्रकार       |
| ,                     | गीत   | + कार = गीतकार       |
| कार ( फारसी प्रत्य० ) | पेश   | + कार = पेशकार       |
| ,                     | सलाह  | +कार = सलाहकार       |
| गार ( फारसी प्रत्य० ) | गुनाह | +गार = गुनाहगार      |
| गीर (फारसी प्रत्य॰)   | राह   | + गीर = राहगीर       |
| ,                     | जहाँ  | + गीर = जहाँगीर      |
| ची ( फारसी प्रत्य॰ )  | मशाल  | + ची = मरााल         |
| ,                     | खजान  | + ची = खजानची        |
| दार ( फारसी प्रत्य०)  | थाना  | + दार = थानेदार      |
|                       | दूकान | + दार = दूकानदार     |
|                       | माल   | + दार = मालदार       |
|                       | मकान  | + दार = मकानदार      |
|                       |       |                      |

| बाज (फारसी प्रत्यय)  |              |                    |
|----------------------|--------------|--------------------|
| 44 ( 44/24 44 17)    | घोखा         | + बाज = धोखेवाज    |
|                      | चाल          | + बाज = चालबाज     |
| ला                   | लाङ्         | + ला = लाड़ला      |
|                      | धुँघ         | + ला = धुॅघला      |
| वंत                  | गुण          | +वंत = गुणवंत      |
|                      | द्या         | +वंत = द्यावंत     |
| वर ( फारसी प्रत्य० ) |              | •                  |
|                      | नाम          | +वर = नामवर        |
|                      | ताकत         | +वर = ताकतवर       |
| वाल                  | कोत          | +वाल = कोतवाल      |
| वाला                 | घर           | +वाला = घरवाला     |
|                      | मकान         | +वाला = मकानवाला   |
|                      | दिल          | + वाला = दिल्वाला  |
| वैया                 | रखना         | +वैया = रखवैया     |
|                      | गाना         | + वैया = गवैया     |
| हरा                  | सोना         | +हरा = सुनहरा      |
|                      | रूपा         | +हरा = रुपहरा आदि। |
| विशेषणों से वननेव    | ाली संज्ञाएँ |                    |
|                      |              |                    |

ŕ

विशेषणों से संज्ञाएँ बनाते समय उनमें आया, आवट, आन्द्र, आहट, ई, ता, पन आदि प्रत्यय लगाये जाते हैं। हैने— बूढ़ा +आपा = हुड़ाया बहुत +आप = बहुतायव

पंच + आयत = पंचायत आहि । खहा + आस = खटास मीठा + आस = निरुप्त

गरम + आहट = गरमाः । चिकना + आहट = जिल्ला

| नेक          | + ई             | = नेकी      |
|--------------|-----------------|-------------|
| खुश          | <b>न</b> ई      | = खुशी      |
| मंजूर        | <b>⊹</b> ई      | = मंजूरी    |
| नवी <b>न</b> | +ता             | = नवीनता    |
| मधुर         | <del>-</del> ता | = मधुरता    |
| सुन्दर       | +ता             | = सुन्द्रता |
| मनोहर        | + ता            | = मनोहरता   |
| सम           | +ता             | = समता।     |
| पागल         | + पन            | = पागलपन    |
| दिवाना       | + पन            | = दीवानापन  |

कभी-कभी किसी विशेषण में एक से अधिक प्रत्यय लगने पर उसने कई संज्ञा रूप भी बनते हैं। जैसे—मीठा से मिठास और मिठाई चिकना से चिकनाहट और चिकनापन, रूखा से रुखाई औ क्खापन आदि आदि।

हिन्दी में कुछ संज्ञाओं से तो क्रियाएँ बन जाती हैं, प -बनाने की परिपाटी धीरे-धीरे कम हो रही है।

## संज्ञाओं, विशेषणों और क्रियाओं से वननेवाले क्रिया-विशेषण और अन्यय

हमारे यहाँ अधिकतर विशेषण तथा अव्यय स्वतंत्र शब्द हैं। कुछ संज्ञाओं और विशेषणों के अन्तिम अकार या आकार को एकार कुष दिये जाने पर उनके क्रिया-विशेषण और अव्यय रूप बनते हैं।

| लेखा  | —लेखे  |
|-------|--------|
| तड़का | —तङ्के |
| वद्ला | —बदले  |
| पीछा  | —पीछे  |
| आगा   | —आगे   |

क्रियाओं से साधारणतया क्रिया-विशेषण या अयव्य रूप नहीं बनते। इसके कुछ अपवाद भले ही हों। जैसे—

#### जानना —जाने

हिन्दी भाषा में न तो संज्ञाओं से सर्वनाम बनते हैं और न कियाओं से सर्वनाम बनते हैं और न कियाओं से सर्वनाम बनते हैं और न कियाओं से सर्वनाम बनते हैं। कुछ सर्वनामों में आँ प्रत्यय लगने से अव्यय रूप अवश्य बनता है। जैसे—यह से यहाँ, वह से वहाँ, जो से जहाँ, कौन से कहाँ आदि आदि।

हमारे यहाँ संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भापाओं की भी बहुत सी संज्ञाएँ और विशेषण चलते हैं और उनके बने हुए विशेषण और संज्ञा रूप भी हमारे यहाँ अपनाये गये हैं। इस प्रकार उनके रूप में जो विकार हुए हैं, वे उन्हीं भाषाओं के व्याकरण के नियमों के अनुसार और उनके प्रत्ययों के योग से हुए हैं। अधिकतर ऐसे विदेशी प्रत्यय हमारे यहाँ नहीं चलते, भले ही उनसे बने हुए शब्द चल रहे हों। ऐसे प्रत्ययों को उक्त विवेचन में स्थान नहीं दिया गया है। वे बहुत से हैं और हमारे अध्ययन के चेत्र से बाहर हैं।

अव्यय और क्रिया-विशेषण अविकारी पद होते हैं इसलिए इनसे. अन्य शब्द-भेद नहीं बनते।

## कृदंत और तद्वित

हम अब तक बतला चुके हैं कि शब्दों के रूपों में विकार कैसे उत्पन्न किया जाता है। किसी शब्द-भेद में जो वर्ण या शब्द (अन्त में या पीछे) जोड़ा जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं।

संस्कृत में प्रत्ययों के दो भेद किये जाते हैं। जो प्रत्यय धातुओं में लगाये जाते हैं, उन्हें छत् प्रत्यय कहते हैं और जो प्रत्यय संज्ञाओं और विशेषणों में लगाये जाते हैं, उन्हें तिद्धित प्रत्यय कहते हैं। छत् प्रत्यय लगने पर बननेवाले शब्द छदंत कहलाते हैं और तिद्धित प्रत्यय लगने पर बननेवाले शब्द तिद्धित कहलाते हैं।

## अर्थ विकार के साधन

शब्दों के पहले जो वर्ण या शब्द जोड़े जाते हैं, उन्हें पूर्व प्रत्य या उपसर्ग कहते हैं। इनके जोड़ने से शब्दों के अर्थ में कुछ विकार होता है या उनके अर्थ बदल जाते हैं। इसीलिए उपसर्गों को अर्थ विकार का साधन कहा जाता है। उपसर्गों के चार भेद किये गये हैं। शब्द का अर्थ नकारात्मक बनानेवाले उपसर्ग, शब्द को असद् या दूषित अर्थ से युक्त करनेवाले उपसर्ग, शब्द के अर्थ में अच्छाई लानेवाले उपसर्ग और विविधि उपसर्ग जिनके लगने पर शब्दों से अनेक प्रकार के अर्थ सृचित होते हैं।

ऐसे उपसर्ग जो शब्द का अर्थ नकारात्मक कर देते हैं, ये हैं—
 (क) अ;

जैसे—अन्याय; न्याय का अभाव।
अक्षत; क्षतरिहत
अखंडित; जो खंडित न हो
असीमित; जो सीमित न हो
अशिक्षित; जो शिक्षित न हो
अचिकित्स्य; जिसकी चिकित्सा न हो सके।

#### ·( ख ) अन;

जैसे—अनपढ़; जो पढ़ा न हो अन-गढ़; जो गढ़ा हुआ न हो अन-चाहा; जो चाहा न जाय अन-चीन्हा; जिसे चीन्हा न गया हो अन-जान; न जाना हुआ; अथया जा न जानता हो अन-होनी; (वात) जो कभी हुई न हो।

|                |                | ~~~~~~~~~                    |
|----------------|----------------|------------------------------|
| (ग) गैर;       |                |                              |
|                | गैर-कानूनी; जो | कानून के अनुसार न हो         |
|                | गैर-मुस्लिम; ज | ते मुस्लिम न हो              |
| (घ) नाः        | _              |                              |
| ( , ) 40       | नापसंद;        | जिसे पसंद न किया गया हो      |
|                | नालायक;        | जो लायक न हो                 |
|                | नादान;         | जो दाना या विज्ञ न हो        |
| ( ङ ) नि;      |                |                              |
| (-)            | निडर;          | जिसे डर न हो                 |
|                | निखट्टू;       | जो खटता अर्थात् कमाता न हो   |
|                | निकम्मा;       | जिसे कोई काम न हो या जो      |
|                |                | किसी काम का न हो             |
| (च) वे;        |                | •                            |
|                | वेईमान;        | जो ईमानदार न हो              |
|                | वेहोश;         | जो होश में न हो              |
|                | वे-परवाहः      | ज़िसे परवाह न हो             |
|                | वे-जोड़;       | जिसका कोई जोड़ न हो          |
| ( छ ) ला;      |                | •                            |
| (9) (0)        | लावारिस;       | जिसका कोई वारिस न हो         |
|                | लाजवाव;        | जिसका कोई जवाब न हो          |
|                | लाइलाज;        | जिसका कोई इलाज न हो          |
| ( ज ) परा;     |                |                              |
|                | पराजय;         | जय का विरोधीभावः अर्थात् हार |
| (भ]) प्रति,    |                |                              |
| ( 11,7% 11,11) | प्रतिवादी;     | वादी के सामने खड़ा होनेवाला  |
|                | प्रत्युपकार;   | 2 2 2 4                      |
|                |                | वाला उपकार                   |

२. निम्नलिखित प्रत्यय दूपित या बुरे अर्थ के वाचक होते हैं। (क) अप; वुरा शब्द, गाली अपश्रव्द; अहित, वुराई अपकार; अनुचित या व्यर्थ का व्यय अपच्ययः ( ख ) अव; बुरा गुण अवगुण; अवरूप; बुरा रूप (ग) कुः व्ररी या खराब चाल कुचाल; कुमार्गे; वुरा मार्ग कुठॉव; बुरा ठाँव या स्थान कुरूप; वुरा या भदा रूप कुपुत्र; वुरा पुत्र बुरी ख्यातिवाला कुख्यात; कुदृष्टि; वुरी दृष्टि बुरा पंथ कुपंथ; (घ) बद; वुरी या भद्दी सूरतवाला वद्सूरत; बद्दिमाग; बुरे दिमागवाला बुरे नसीव या खराव भाग्यवाला बद्नसीव; बद्यू ; वुरी वू या गन्ध ( ङ ) दुर् दुर्जन; वुरा मनुष्य

दुर्गति; वुरी गति दुराचार; वुरा आचरण ३. विशेपता, अच्छाई आदि दिखलाने के लिए रे

३. विशेपता, अच्छाई आदि दिखलाने के लिए ये उपसर्ग लगाये जाते हैं—

| (क) सु,             |                    |
|---------------------|--------------------|
| सुगति;              | अच्छी गति          |
| सुकर्मा;            | अच्छे कर्मीवाला    |
| सुऋति;              | अच्छी कृति         |
| सुकृत्य;            | अच्छा कृत्य या कास |
| ' सुविचार;          | अच्छा विचार        |
| ( ख ) सत्;          | _                  |
| सज्जन;              | भला व्यक्ति        |
| सद्गति;             | अच्छी गति          |
| सदाचार;             | अच्छा आच्रण        |
| सन्मार्गः;          | अच्छा मार्ग        |
| (ग) बड़;            |                    |
| बड़भागी;            | अच्छे भाग्यवाला    |
| (घ) खुश; खुश-नसीब;  | अच्छे नसीववाला     |
| खुशमिजा्ज;          | अच्छे स्वभाववाला   |
| ( ङ ) अभि; अभिधर्म; | श्रेष्ठ धर्म       |

## ४. विविध उपसर्ग

अधिक के अर्थ में; जैसे-अतिकाय श्रति; मुख्य प्रधान्। अतिरिक्त आदि अर्थी में; जैसे— श्रधिः अधिराज, अधिमास आदि। अधिकार अर्थ में; जैसे-अधि-चेत्र अधि-नियम आदि । श्रधि; पीछे, समान चारवार, प्रत्येक आदि अर्थों में; जैसे— श्रनुः अनुचर, अनुरूप अनुपान, अनुशीलन, अनुदिन आदि। सामने, तमीप, ऊपर, पुनः पुनः आदि अर्थो सें; जैसे-श्रभिः अभ्यागत, अभिसार, अभिषेक, अभ्यास आदि। तक, से, भर, सहित आदि अर्थी में; जैसे— श्राः आजन्मा, आजीवन, आवालबृद्ध आदि।

| ~~~~   |                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------|
| परि;   | चारों ओर; अच्छी तरह, अतिशय, पूर्णता, आदि अर्थे         |
|        | में; जैसे—परिक्रमण, परिपूर्ण, परिवर्धन, परित्याण       |
|        | परिहास आदि ।                                           |
| স;     | अधिज, अच्छी तरह आदि अर्थों में; जैसे—प्रगति,           |
|        | সपूर्ण, সफुङ्क आदि ।                                   |
| प्रति; | विपरीत, सामने, बदले में, हरएक, मुकाबले में आदि         |
|        | अर्थो में; जैसे—प्रतिवाद, प्रतिपक्ष, प्रत्युपकार प्रति |
|        | द्नि, प्रतिद्वंद्वी आदि ।                              |
| वि;    | विशेष रूपता, अनेक रूपता, विपरीतता आदि अर्थों           |
| •      | में जैसे—विक्षुब्ध, विविध, विक्रम आदि ।                |
| सम्;   | एकत्र अधिक आदि अर्थों सें; जैसे—संग्रह, संताप          |
| ·      | आदि ।                                                  |
| ৰ;     | से के अनुसार अर्थ में; जैसे-ब-दस्तूर, बशौक आदि।        |
| श्रय;  | आघे 'आधार' के अर्थ में; जैसे—अधमरा, अधिखला             |
|        | आदि ।                                                  |
| पन,    | पानी अर्थ में; जैसे—पन-चक्की, पनडुच्ची आदि ।           |
| हथ,    | हाथ अर्थ में; जैसे—हथकड़ी हथौड़ा आदि ।                 |
| हम,    | साथ का, बराबर का आदि अर्थों में; जैसे—हमराही,          |
|        | हमनामि आदि ।                                           |
|        | अभ्यास                                                 |

- निम्नलिखित संज्ञायों के विशेषण रूप वृतलाइये—वाजार, प्यार, नमक
   रस, चमक, वनारस, श्रीर ठंढ ।
- २. निम्नलिखित विशेषणों से संज्ञाए बनाइए—सुन्दर, मोटा, चिकना, वहुत श्रोर मीटा।
- इ. निम्नलिखित कियाओं के संज्ञाहप वनाइए—देना, वनना, चलना, लूटना, मिलना खोर मारना।
  - ४. प्रत्यय किसे कहते हैं ? कृत् श्रार तिद्धत प्रत्ययों में भेद वतालाइये। ४. उपसर्ग किसे कहते हैं ? राव्दों में लगकर वे क्या काम करते हैं ?

## ग्यारहवाँ प्रकरण

## कारक और विभक्तियाँ

कारक का शब्दार्थ है—करनेवाला, पर व्याकरण में कारक संज्ञा या सर्वनाम की उस म्थिति को कहते हैं जिसके फल-स्वरूप किया का रूप साधन होता है। हम कहते हैं—राम सोता है। इस वाक्य में 'सोना' किया का रूप बनानेवाला राम है, इसलिए राम कारक हुआ। एक और वाक्य लीजिए—मोहन कुत्ते को रोटी देता है। यहाँ मोहन, कुत्ता और रोटी तीनों मिलकर 'देना' किया का रूप—साधन कर रहे हैं। यदि मोहन न होता तो कुत्ते को रोटी कौन देता ? यदि कुत्ता न होता तो मोहन रोटी किसे देता ? और यदि रोटी न होती तो मोहन कुत्ते को क्या देता ? इस प्रकार मोहन, कुत्ता और रोटी तीनों उक्त वाक्य में कारक हैं।

अब इस बात पर एक और दृष्टि से विचार कीजिए। क्या 'मोहन कुत्ते को रोटी देता है।' इस वाक्य में मोहन, कुत्ता और रोटी तीनों एक ही प्रकार से 'देना' किया का रूप-साधन करते हैं। मोहन तो रोटी देने वाला है और कुत्ता रोटी पानेवाला। इसलिए मोहन और कुत्ता दोनों अलग अलग प्रकार से कारक हुए; और रोटी इन दोनों से भिन्न एक तीसरे ही प्रकार से कारक है। व्याकरण में इन्हीं सब बातों के विचार से कारकों के अलग अलग प्रकार या भेद निश्चित किये गये हैं; और उनके अलग अलग नाम रखे गये हैं।

हिन्दी में मुख्य रूप से ये आठ कारक माने जाते हैं—कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण और सम्बोधन। प्रयदि द्विचारपूर्वक देखा जाय तो सम्बन्ध और सम्बोधन दोनों कारक नहीं है, क्योंकि ये कियाओं का रूप-साधन नहीं करते। जैसे—राम का माई मोहन पत्र लिखता है। उस वाक्य में 'लिखना' किया का रूप

बनाने या उसका साधन करने वाले हैं—सोहन और पत्र । यहाँ राम का 'लिखना' किया से कुछ भी लगाव नहीं है। वह तो मोहन से उसका भाईवाला सम्बन्ध ही सृचित करता है। स्पष्ट है कि यहाँ राम कारक नहीं है। इसी प्रकार 'देवदत्त की पुस्तक चोर ले गया।' में 'ले जाना' किया का रूप बनानेवाले चोर और पुस्तक हैं। देवदत्त 'ले जाना' किया का रूप नहीं बनाता। इसलिए देवदत्त कारक नहीं है। इन दोनों उदाहरणों से सिद्ध हो जाता है कि सम्बन्ध कारक वास्तव में कोई कारक नहीं है, क्योंकि वह किया का रूप-साधन नहीं करता। इसी प्रकार सम्बोधन भी कारक नहीं होता। वक्ता यदि श्रोताओं को सम्बोधित करता हुआ कहे—'देवियों और सज्जनो! अब आपके सम्मुख में एक नई बात रखता हूँ।' तो यहाँ 'रखना' किया सम्पन्न करने या उसका रूप-साधन करनेवाले 'मैं' और 'विचार' शब्द हैं। 'देवियों या सज्जनों' ने 'रखना' किया के रूप-साधन में कुछ भी सहयोग नहीं किया है; इसलिए 'देवियों' और 'सज्जनो' भले ही सम्बोधन कारक मान लिये जाय, पर वास्तव में वे कारक नहीं हैं।'

#### विभक्तियां

किसी वाक्य में किया का रूप-साधन करनेवाले जितने कारक होते हैं, वे सब किया के सम्पादन या साधन में अलग-अलग प्रकार से सहायक होते हैं। हम कहते हैं—'राम ने कृष्ण को डण्डे से मारा।' यहाँ राम ने जिस रूप में 'मारना' क्रिया के रूप साधन में सहयोग

<sup>9.</sup> वास्तव में वात यह है कि संस्कृत में (और हिन्दी में भी) छः ही कारक हैं-कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण। सम्बन्ध और सम्बोधन ये दोनो कारक अधिकतर हिन्दी वैयाकरणों ने अंग्रेजी के रिलेटिव और सोवेटिव कारकों (Relative और Vocative case) के अनुकरण पर ही ले िक्ये हैं, और इस वात पर विचार नहीं किया है कि वास्तव में वे कारक हैं या नहीं। इस भूछ का परिमार्जन होना चाहिये।

किया है, उस रूप में 'कृष्ण' या 'डंडे' ने सहयोग नहीं किया है, बिल्क दोनों ने कुछ भिन्न-भिन्न प्रकार से सहयोग किया है। राम प्रहार करता है, कृष्ण प्रहार सहता है और डंडे के द्वारा प्रहार किया जाता है। यही इन तीनों के अलग-अलग प्रकार या स्थितियाँ हैं।

यहाँ प्रत्येक संज्ञा का कार्य या स्थिति अलग-अलग है। जिन चिह्नों से हमें उनके अलग-अलग कार्यो या स्थितियों का ज्ञान होता है, व्याकरण में उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। उक्त वाक्य में इस प्रकार की स्थिति के सूचक ये विभक्ति-चिह्न आये हैं, ने, को और से। यदि इन चिह्नों को परस्पर स्थानान्तरित कर दिया जाय तो वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो जायगा। यदि हम कहें—'कृष्ण को राम ने डंडे से मारा' तो इस वाक्य में राम और कृष्ण दोनों की स्थितियाँ विलक्कल बदल ज्ञायंगी।

## कारक और विभक्ति

जो स्वयं कोई किया करता हो अथवा कोई किया करने में बिलकुल स्वतंत्र हो, वह कर्ता कारक होता है; और उसकी जो विभक्ति
उसका ज्यपार या स्थिति सूचित करती है, उसे कर्ता कारक की
विभक्ति कहते हैं। 'राम ने कृष्ण को डंडे से मारा' वाक्य में 'मारना'
किया करने वाला राम है। यहाँ राम कर्ता कारक में है और उसका
उस ज्यापार 'ने' विभक्ति लगने पर सूचित होता है; इसलिए 'ने' कर्ता
कारक की विभक्ति हुई। 'राम जायेगा' वाक्य में राम कोई किया नहीं
कर रहा है, फिर भी यहाँ वह जाने की किया करने में स्वतन्त्र है, इस
लिए यहाँ वह कर्ता कारक में माना जायगा। कर्ता से मिन्न वह लंज़ा
या सर्वनाम जिसपर किया का परिणाम या फल होता हो अथवा जो
जो कर्ता को सबसे अधिक अभीष्ट हो वह कर्म कारक में होता है; और
उसकी विभक्ति कर्म कारक की विभक्ति कहलाती है। 'राम ने कृष्ण
को टंडे से मारा।' वाक्य में 'कृष्ण' कर्म कारक में हे और 'को' कर्म
कारक की विभक्ति है।

किसी किया के रूप-साधन में जो कारक सबसे अधिक साधक

हो, वह करण कारक होता है। उक्त वाक्य में राम ने कृष्ण को मारने केलिए डंडे को साधन बनाया है। स्पष्ट है कि किया मुख्य रूप से डंडे के द्वारा संपन्न हुई है। इस लिए डंडा यहाँ करण कारक है और 'से' करण कारक की विभक्ति है। जिस संज्ञा के उद्देश्य से कोई किया की जाती है, वह संप्रदान कारक में होती है; और उसकी विभक्ति संप्रदान कारक की विभक्ति कहलाती है। जैसे—'अशोक ने अजीत को पुस्तक दी'। यहाँ अजीत संप्रदान कारक में है; क्योंकि पुस्तक उसे दी गई है; और उसकी विभक्ति 'को' हैं। 'के लिए' भी संप्रदान कारक की विभक्ति है। जैसे—'मैं राम के लिए फल लाया हूँ।' दो चीजों के एक दूसरी से पृथक् होने पर जो चीज निश्चल या यथास्थित रहे, वह अपादान कारक सें होती है। जैसे—'गुफा से शेर निकलता है'। यहाँ 'गुफा' अपादान कारक में है। क्यों कि शेर के निकल जाने पर भी वह निश्चल या यथास्थित रहती है। अपादान कारक की विभक्ति 'से' है। जब कोई संज्ञा किसी चीज या बात के आधार के रूप में होती है, तब उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे—'भोपड़ी में साधु रहता हैं'। 'क्रोपड़ी' यहाँ आधार होने के नाते अधिकरण कारक सें हैं; और 'में' इस कारक की विभक्ति है। 'पर' से भी आधार सूचित होता है। इसलिए 'पर' भी अधिकरण कारक की ही विभक्ति है। जैसे-तोता पेड़ पर बैठा है। 'क' 'के' और 'की' ये तीनों ऐसे चिह्न हैं जो दो संज्ञाओं या सर्वनामों का पारस्परिक संबंध मात्रा बतलाते हैं। जैसे—राम का भाई, मोहन के मित्र; या सीता की सखी। जैसा कि हम ऊपर वतला चुके हैं, ये विभक्तियाँ जिन संज्ञाओं के साथ आती हैं, वे सिद्धांततः कारक नहीं होती, क्योंकि किया के रूप-साधन में उनसे कोई सहायता नहीं मिलती; परन्तु अन्य वैयाकरण इन विभक्तियों से युक्त संज्ञाओं को संबंध-कारक और इन विभक्तियों को संबंध कारक की विभक्तियाँ मानते हैं। का, के ओर की सम्वन्ध-सूचक विभक्तियाँ कही जानी चाहिए, न कि सम्बन्ध कारक की विभक्तियाँ।

इसी प्रकार हे, ओ, अजी, अरे, रे आदि अन्यय शब्द कुछ संज्ञाओं

के साथ सम्बोधित करते समय प्रयुक्त किये जाते हैं। जैसे—हे मोहन! ओ लड़के! बाप रे! आदि। सिद्धांततः सम्बोधन रूप में प्रयुक्त संज्ञा या विशेषण भी कारक नहीं होता। फिर भी भ्रमवश अनेक वैयाकरण एक चिह्नों से युक्त संज्ञाओं और विशेषणों को सम्बोधन कारक और उनके चिह्नों को संबोधन कारक के विभक्ति-चिह्न मानते हैं। इसके अतिरिक्त हे, रे आदि शब्दों को विभक्तियाँ मानना भी भूल है। वास्तव में ये अव्यय हैं। इनका पूरा विवेचन अव्ययवाले प्रकरण में किया गया है।

#### कारकों का प्रयोग

कारकों का प्रयोग विवक्षा पर निर्भर होता है। किसी वाक्य में किसी संज्ञा को अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न कारकों में रखा जा सकता है। लेखक या वक्ता जब जिस संज्ञा या सर्वनाम को जिस कारक में रखना आवश्यक और उचित समसता है, तब उस कारक में रखता है।

#### कारकों और उनकी विभक्तियों की तालिका

| कारक     | विभक्तियाँ |
|----------|------------|
| कत्ती    | ने         |
| कर्म     | को         |
| करण      | से         |
| संप्रदान | को         |
| अपादान   | से         |
| अधिकरण   | सें, पर    |

संस्कृत व्याकरण के अनुसार संज्ञा का प्रयोग विना त्रिभक्ति लगाये नहीं किया जाता । परन्तु हिन्दी में कर्ता और कर्म कारकों में आनेवाली संज्ञाओं के साथ विभक्तियां प्रायः नहीं लगाई जातीं । जैसे— मोहन ( कर्ता ) गाड़ी ( " ) कुत्ता ( " )

पानी ( "

चलती है। भूँकता है। बरसता है।

रोता है।

आदि ।

राम (कर्ता) पानी (कर्म) पीता है ।

लड़की (") रोटी (") खाती है ।

जुलाहा (") कपड़ा (") बुनता है ।

कृष्ण (") फल (") तोड़ता है ।

हिन्दी में अधिकतर अत्रस्थाओं में 'ने' विभक्ति का लोप देखा

हिन्दी में अधिकतर अवस्थाओं में 'ते' विभक्ति का लोप देखा जाता है। आवश्यक रूप से इसका प्रयोग तभी होता है, जब वाक्य में भूतकालिका सकर्मक किया होती है। जैसे—

# राम ने चोर को पकड़ा।

यहां 'पकड़ा' कियापद 'पकड़ना' किया का भूतकाल में होना सूचित करता है, इस लिए यहाँ 'पकड़ना' किया भूतकाल में प्रयुक्त हुई है। इसके साथ कर्म 'चोर' भी हैं; इस लिए यह सकर्मक किया भी हुई। जब किया अकर्मक होती है, तब 'ने' विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। जैसे—

राम जाता है। राम गया। राम जायगा।

यदि सकर्मक किया वर्तमान या भविष्यत् काल में हो तब भी 'ने' विभक्ति नहीं लगती। जैसे—

राम रोटी खाता है । राम रोटी खायगा !

'ने' विभक्ति केवल सकर्मक भूतकालिका किया होने पर ही कर्ता कारक की संज्ञा के साथ लगती है। जैसे— राम ने रोटी खाई। कृष्ण ने पाठ पढ़ा।

'को' विभक्ति कर्म कारक में प्राणि-वाचक संज्ञाओं के साथ आती है, निर्जीव पदार्थों की वाचक संज्ञाओं के साथ नहीं आती । जैसे—

राम ने मोहन को मारा।

मोहन ने शेर को भगाया।

( यहाँ मोहन और शेर प्राणी हैं।)

राम रोटी खाता है।

मोहन पुस्तक पहेगा।

(यहाँ रोटी और पुस्तक प्राणी नहीं हैं, इस लिए कर्मकारक में होने पर भी इनके साथ 'को' विशक्ति नहीं लगी।

'कहना' आदि कुछ क्रियाओं के कर्म के साथ 'को' के स्थान पर 'से' विभक्तिका भी प्रयोग होता है। जैसे—

राम ने राजा से कहा।

कृष्ण ने मुमसे पूछा।

शेष विभक्तियों का साधारणतः लोप नहीं होता।

## विभक्तियों के कुछ विचित्र प्रयोग

साधारणतया देखा जाता है कि एक कारक की विभक्ति दूसरे कारकों में भी प्रयुक्त होती है। जैसे—सामान्यतः 'को' विभक्ति कर्म और संप्रदान कारकों में आती है। परन्तु कुछ अवसरों पर अन्य कारकों में भी इसका प्रयोग देखा जाता है जैसे—

मोहन को नौकरी कर लेनी चाहिए।

—( कर्ता कारक में 'को' विभक्ति)

रात को कहाँ जाऊँ ?

—( अधिकरण कारक सें 'को' विभक्ति )

करण और अपादान कारको में तो 'से' विभक्ति आती ही है, कर्ती और कर्म कारकों में भी इसका प्रयोग देखने में आता है। जैसे— राम से यह काम न हो सकेगा।

—( कत्ती कारक में 'से' विभक्ति)

मैंने राम से कहा था।

—( कर्म कारक में 'से' विभक्ति)

इसी प्रकार अधिकरण कारक की 'पर' विभक्ति संप्रदान कारक में भी प्रयुक्त होती है। जैसे —

तुम तो पैसे पर मर्ते हो ।

वह बच्चे पर जान देता है। ऐसे अवसरों पर 'पर' के स्थान पर 'के लिए' का भी प्रयोग होता है।

## ने से और का विभक्तियाँ

यहाँ उक्त विभक्तियों के संबंध में जानने योग्य कुछ और विशेष बातें बतलाई जाती हैं।

'ने' विभक्ति केवल सकर्मक धातु के सामान्य भूतकालिक, आसन्न भूतकालिक, पूर्ण भूतकालिक और संदिग्ध भूतकालिक क्रिया-पदों के कर्ताओं के साथ आती है, केवल, बोल, भूल और ला धातुओं के उक्त भूतकालिक क्रिया-पदों के कर्ताओं के साथ नहीं आती। जैसे—

वह कुछ बोला। वह पुस्तक लाया।

मैं बात भूला। आदि।

अन्य भूत-कालिक पर्दों के कर्ताओं के साथ 'ने' विभक्ति नहीं आती।

साधारणतथा यह माना जाता है कि कर्ता में 'ने' विभक्ति लगने पर किया भी कर्म के अनुसार होती है । जैसे—

में के अनुसार होती है। जैसे— राम ने पुस्तक पढ़ी है।

राम ने ग्रंथ पढ़ा था। राम ने लेख पढ़ें।

परन्तु यदि कर्म 'को' विभक्ति के साथ आये तो क्रिया-पद कर्ता के लिङ्ग और वचन के अनुसार ही होगा। जैसे—

राम ने पुस्तक को पढ़ा है।

#### पंडितजी ने लड़िकयों को पढ़ाया है।

यदि कर्ता 'ने' विभक्ति से युक्त हो और द्विकर्मक धातु हो तो मुख्य कर्म के विभक्ति रहित होने पर क्रिया-पद मुख्य कर्म के लिंग और वचन के अनुरूप होगा। जैसे—

- (क) राम ने दिनेश को पुस्तक दी।
- ( ख ) वक्ता ने नेताओं को कहानी सुनाई।

करण कारक की 'से' विभक्ति साधन अर्थ में (जैसे—राम चाकू से आम काटता है), कारण अर्थ में (जैसे—वह वुढ़ापे से दु:खी है), रीति अर्थ में, (जैसे—मेहनत से पैसा कमाया जाता है), दशा अर्थ में (जैसे—राम स्वभाव से सरल है) और तुलनात्मक प्रसंगों में भी (जैसे—वह हिसाब से अधिक ले गया) आती है।

अपादान कारक की 'से' विभक्ति निम्न प्रकार की संज्ञाओं के साथ आती है—(क) जिससे कोई चीज अलग होती हो (जैसे—पहाड़ से मोटर गिरी) (ख) जिसकी किसी से तुलना की जाती हो (जैसे— वह तुम से अधिक योग्य है), (ग) जिससे कोई चीज उत्पन्न होती हो । (जैसे—गोबर से कीड़े निकलते हैं) और (घ) जिसके फल-स्वरूप कोई किया या परिणाम हो। (जैसे—लड़का शेर से हरता है)।

अधिकरण कारक की 'में' और 'पर' विभक्तियाँ आधार (जैसे—कमरे में राम है), मूल्य (जैसे—दो आने में कलम मिलेगी); अन्तर (जैसे—मुम्म में और आप में कैसी समानता), पार्थक्य (जैसे—अंधों में काना राजा), कारण (जैसे—वुलाने पर वह आ सकता है), नियम या निश्चय (जैसे—वह अपने वचन पर दृढ रहेगा), समय (जैसे—दिन में आना), स्थित (जैसे—वह मजे में है) आदि की सूचक संज्ञाओं के साथ भी आती हैं।

सम्बन्ध-सूचक विभक्तियाँ सम्बन्ध सृचित करने के अतिरिक्त स्वामित्व के अर्थ में (जैसे—वह किसकी पुस्तक है?) मृल कारण वाले अर्थ में (जैसे सोने का हार), प्रयोजन के अर्थ में (जैसे— रहते का मकान), आर्थिक प्रसंगों में (जैसे—१०० रुपए का कपड़ा) आदि में भी आती है।

## विभक्ति लगने पर कारकों के रूपों में होनेवाले विकार

हम कहते हैं—'लड़के ने आम खाया' 'लड़के को राम ने मारा' 'लड़के से पुस्तक मँगवा लेना', 'लड़के को घन दो' 'लड़के से फल ले लो' 'लड़के में गुण हैं' आदि-आदि। ऐसे प्रयोगों से सिद्ध होता है कि आकारांत पुंक्षिंग शब्दों के साथ विभक्ति लगने पर उनका रूप एकारान्त हो जाता है। जब उसमें विभक्ति नहीं लगती, तब उनका रूप आकारान्त ही रहता है। जैसे—लड़का अच्छा है, लड़का काम पर गया है। आदि। आकारांत पुंलिंग शब्दों को छोड़कर शेष पुंलिंग तथा ख्रीलिंग संज्ञाओं के साथ विभक्ति लगने पर उनके रूपों में विकार नहीं होता।

सम्बन्ध सूचक विभक्ति लगने पर भी आकारान्त पुंलिंग संज्ञाओं का रूप एकारांत हो जाता है। जैसे—'लड़के का भाई, लड़के की वहन लड़के के मित्र' आदि। सम्बोधन में आकारांत पुंलिंग संज्ञा का एकारांत रूप हो जाता है। जैसे—अरे लड़के! चाचा, मामा, दादा, नाना आदि पूच्य व्यक्तियों को सम्बोधित करते समय तथा विभक्तियाँ लगाये जाने पर भी उनके रूप एकारांत नहीं किये जाते। परन्तु पश्चिम में ऐसी अवस्थाओं में भी उक्तरूप एकारांत हो जाते हैं। जैसे—में चाचे की दूकान पर गया था पर हिन्दी में 'चाचा की दूकान पर' ही प्रशस्त और शिष्ट-सम्मत प्रयोग माना जाता है।

संज्ञाओं के बहुवचन रूपों के प्रयोग के लिए अकारांत एकवचन संज्ञाओं में पहले 'ओं' (इकारांत तथा उकारांत संज्ञाओं में यों ) प्रत्यय जोड़कर तब विभक्तियाँ लगाई जाती हैं। जैसे—बालकों ने ऐसा कहा; फलों में कीड़े पड़े; मुनियों ने प्रवचन किये; साधुओं ने जल पिया; आदि आदि। ईकारांत और उकारांत संज्ञाएँ उक्त प्रत्यय जोड़े जाने पर इकारांत और उकारांत हो जाती हैं। जैसे—मालियों ने, सिखयों को, ज्ञाङुओं ने, बहुओं को आदि आदि।

संज्ञाओं के बहुवचन रूपों में जब विभक्तियाँ नहीं लगतीं, तब क ) आकारांत पुंलिग सं एकारांत हो जाती हैं । जैसे—

लंड़के चले गये। गड्ढे भर गये। कुत्ते इधर नहीं आते।

(ख) इकारांत तथा ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाएँ याँकारांत हो जातीः । जैसे—

> लड़िकयाँ गा रही हैं। चपातियाँ पक रही हैं। घड़ियाँ बन चुकी हैं। आदि आदि।

(ग) आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में 'एँ' लगाना पड़ता है। से—

आशाएँ नष्ट हो जायँगी। चिताएँ खा जायँगी। दवाएँ नहीं आयँगी। तारिकाएँ निकल आई। लताएँ सूख गई। आदि।

(भ) अन्य संज्ञाएँ अपने सामान्य एकवचन रूप में ही रहती

मुनि पहाड़ों पर रहते हैं। बालक घर चले गये। विद्यालय बन्द हो गये। डाक्क् गाँव छटकर चलते बने। माली फूलों की मालाएँ लाये। आदि।

सर्वनामों में विभक्तियाँ लगने पर कभी तो उनके रूप विष्टत हो। जाते हैं और कभी सर्वनाम और विभक्तियाँ मिलाकर हुछ नया रूप वारण कर लेती हैं। यहाँ हुछ ऐसे सर्वनामों के विभक्ति-युक्त की तालिका दी जाती है।

|                                  | मानक हिन्दा ज्याकरण                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जिसने<br>जिसे<br>जिससे           | जिससे<br>जिससे<br>जिसमें,<br>जिसका<br>जिसका<br>जिसकी                                                                                                                                   |
| किसने<br>किसे<br>किससे           | किसे<br>किससे<br>किसमरे<br>किसका<br>किसका<br>किसकी                                                                                                                                     |
| इसने<br>इसे<br>इससे              | इसे<br>इसमें<br>इसपर<br>इसका<br>इसका<br>इसकी                                                                                                                                           |
| बन्हों ने<br>बन्हें<br>बन्हें    | उन्हें<br>उनमें,<br>उनमें,}<br>उनका<br>उनका<br>उनका                                                                                                                                    |
| बसने<br>बसे<br>बससे              | उसे<br>उससे<br>उसस्<br>उसका<br>उसका<br>उसकी                                                                                                                                            |
| तम, तममे<br>तम्हें<br>तमसे       | तुम्हें<br>तुमसे<br>तुममें, तुमपर<br>तुम्हारा<br>तुम्हारा<br>तुम्हारी                                                                                                                  |
| त, तुने<br>तुझे<br>तुझसे         | त्रं<br>त्रंसमें<br>त्रंसमें<br>त्रंस<br>त्रंस<br>त्रंस                                                                                                                                |
| सम्<br>मको<br>हमा                | हमं, हमके<br>हमसे<br>हममं, }<br>हमारा<br>हमारे<br>हमारी                                                                                                                                |
| सि सि                            | सुत्रे, मुझको<br>सुन्नमं,<br>सुन्नमं,<br>मुद्दा पर्<br>मेराक<br>मेरी                                                                                                                   |
| कर्ताकारक<br>कर्मकारक<br>करणकारक | संप्रवानकारक मुक्ते,<br>अधिकरणकारक मुक्तमं<br>अधिकरणकारक मुक्तमं<br>मिन्न<br>सिन्न सूचक मेरा<br>विभिन्न काने मेरे<br>पर सर्वनाम मेरी<br>विशेषण की                                      |
|                                  | में, मेंने हम, हमने तू, तूने तुम, तुमने उसने उन्होंने इसने किसने<br>मुक्षे, मुझको हमें, हमको तुझे तुम्हें उसे उन्हें इसे किसे<br>मुझसे, गेरे। हमसे, हमारे  तुझसे तुमसे उससे उससे किससे |

🚷 मेरा आकारांत पुलिग एकवचन विशेषण रूप होगा इसका पुं॰ बहुवचन रूप 'भेरे' और सीलिग एकवचन तथा बहुवचन रूप 'मेरी' होगा । इसी प्रकार 'इमारा' 'तु-हारा' आदि ने 'हमारे, हमारी' 'तु-हारे, तु-हारी' आदि रूप चलेंगे।

# बारहवाँ प्रकरण

## लिंग

लिंग का सूल अर्थ है-ऐसा चिह्न या लक्षण जिससे किसी चीज की जाति की पहचान हो सके। जीवों या प्राणियों के शरीर में कुछ ऐसे चिह्न या लक्षण होते हैं, जिनसे इस बात की पहचान होती है कि वे पुरुष-वर्ग के हैं या स्ती-वर्ग के अर्थात् नर हैं या मादा । इसी आधार पर हिन्दी व्याकरण में संज्ञा शब्दों के साथ लिग के तत्त्व का सम्बन्ध स्थापित हुआ है। जो तत्त्व हमें यह बतलाता है कि अमुक संज्ञा पुरुप-वर्ग की है या स्त्री-वर्ग की, उसे लिङ्ग कहते हैं। साधारणतः भापाओं में दो ही लिङ्ग मुख्य होते हैं—पुंलिङ्ग अर्थात पुरुष-वर्ग का बोधक लिङ्ग और स्त्री-लिङ्ग अर्थात् स्त्री-वर्ग का बोधक लिङ्ग। व्याकरण के त्तेत्र में हमें कहना पड़ता है—कृष्ण या राम पुंलिंग शब्द हें, और राधा या सीता स्त्री-लिङ्ग है । परन्तु संस्कृत, मराठी, गुजराती, अंगरेजी आदि कुछ भाषाओं में इन दोनों लिङ्गों के सिवा एक तीसरा नपुंसक-लिंग भी माना जाता है, जिसका प्रयोग प्रायः निर्जीव तत्त्वों, पदार्थों, भावनाओं आदि के सम्बन्ध में होता है। जैसे—आग, पत्थर, पानी, कोध, द्या, भक्ति, श्रद्धा आदि । पर हिन्दी व्याकरण में व्यावहारिक दृष्टि से इस तीसरे नपुंसक-लिंग का न तो कोई उपयोग ही है और न कोई स्थान ही।

जो संज्ञाएँ जीवों या प्राणियों की वाचक होती हैं, उनके लिंग का निर्णय हम उसके वाच्य के पुरुप और स्त्रीवाले भेद के आधार पर सहज में कर लेते हैं। हम पुरुप वर्ग की वोधक संज्ञाओं को पुंलिंग और स्त्री-वर्ग की बोधक संज्ञाओं की स्त्री-लिंग कहते और मानते हैं। जैसे— घोड़ा या लड़का पुंलिंग हैं और घोड़ी या लड़की स्नी-लिंग हैं। कुद्र

अवस्थाओं में जीव-जन्तुओं के वाचक शब्दों के रूप के आधार पर ही उनका लिग स्थिर कर लिया जाता है; और इस बात का विचार नहीं किया जाता कि उनमें से कौन पुरुष वर्ग का है और कौन ह्यी-वर्ग का जैसे—चिड़िया, च्यूंटी, वकरी, सक्खी, सछली सब खी और खटमल पिस्सू, मच्छर आदि सब पुंलिंग होते हैं। पर कठिनता उस समय होती है, जब ऐसे तत्वों, पदार्थी आदि के वाचक शब्द हमारे सामने आते हैं, जिनमें शरीरतः किसी प्रकार का लिंग सेद होता ही नहीं। जैसे—बाजार, मकान, गाड़ी, नाव, चाँदी, सोना, धर्म, मुक्ति, विश्वास, आदि । व्याकरण में इस प्रकार की सभी संज्ञाओं का एक न एक लिंग माना ही जाता है। इसलिए सभी भाषाओं के व्याकरणों में कुछ ऐसे नियम या सिद्धान्त बना लिये जाते हैं जिनसे शब्दों का लिंग-निर्णय करने में बहुत कुछ सहायता मिलती है। हमारी हिन्दी भाषा मूलतः संस्कृत भाषा की कुछ शाखाओं से निकली है; इसलिए अनेक अवसरों पर हमें संस्कृत भापा के लिंग-सम्बन्धी सिद्धान्तों के अनुसार चलना पड़ता है। फिर भी तो हिन्दी स्वतन्त्र भाषा है; और दूसरे उस पर अंगरेजी, अरबी, फारसी आदि अनेक विदेशी भाषाओं के भी कई प्रकार से प्रभाव पड़े हैं, इसलिए हिन्दी में संज्ञाओं के लिंग निर्णय के नियम, प्रकार और सिद्धान्त भी कुछ स्वतन्त्र हैं। अब हम यहाँ संज्ञाओं के लिंग की पहचान के कुछ सामान्य नियम बतलाते हैं।

१—हिन्दी में प्रचलित अकारांत संस्कृत शब्द पुंलिंग होते हैं। जैसे—राम, कृष्ण, नाम, ध्यान, विचार, युवक, प्रकाशक, प्रकरण, प्रकार, मत, मठ, विक्रम, संघ, शब्द, लेख, लेखक, हस्त आदि।

२—हिन्दी में प्रचलित देशज, तद्भव तथा विदेशी अकारांत शब्द स्त्री-लिंग होते हैं। जैसे—श्रीख, आग, रात, वात, मांग, थकान, पटान, भीड़, भालर, नस्त्रल, सालिश, किताव, नसीहत, पैदाइश, राख, लपेट, छूट, शाम, शामत, आदि। अपवाद रूप में कुछ जकारांत, वकारांत, रकारांत, हकारांत, आदि संज्ञाशब्द पुंलिंग होते हैं। जैसे—जहाज, पटेवाज, प्याज, काज, मतलव, मकतव, नवाब, हिसाब, वाव, खिताव, झुकाव, पटाव, बहाव, भींगुर, शायर, मुसाफिर, याह, निबाह, मझाह आदि शब्द<sup>१</sup>। सेठ, भांड, कदम आदि आकारांत तंज्ञा शब्द भी पुंतिंग ही हैं।

३—संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीं लिंग होते हैं । जैसे— विद्या, लता, श्रद्धा, नवोढा, राधा, क्रिया, समर्थता, सुरक्षा आदि । देवता' शब्द संस्कृत में तो स्त्रीलिंग है; परन्तु हिन्दी में पुंलिंग माना जाता है।

४—तद्भव, देशज, तथा विदेशी, आकारांत शब्द पुंलिंग होते हैं। जैसे—उलाहना, साँच, ताना, दावा, लुटेरा, मलेरिया, नशा, पेशा, पलीता, लेखा, भपट्टा आदि।

४—संस्कृत के इकारांत तथा ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे—भूमि, विनति, सृष्टि, प्रकृति, विधि, रात्रि, शांति, दानवी, देवी, पत्नी आदि शब्द। कवि, पति, यति, विद्यार्थी, हरि आदि कुछ इकारांत संज्ञा शब्द पुंलिंग भी होते हैं।

६—ईकारांत देशज, तद्भव तथा विदेशी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे—खिड़की, भिड़की, रोटी, कुरसी, बही, बाल्टी, चोरी, भोंपड़ी, दाई, राई, रिहाई, नवाबी, हेठी, खरीददारी, रानी, लोई, तरकी, तलाशी, जिंदगी आदि।

७—कुछ ईकारांत संज्ञा शब्द पुंलिंग भी होते हैं। जैसे—पानी, घी, हाथी, दही, सिपाही, मोती, नाई, तेली, माली आदि। अधिकतर ऐसी पुंलिंग संज्ञाएँ अन्त में नी, ती, थी, ली, ही आदि से युक्त होती हैं।

न-अधिकतर उकारांत और ऊकारांत संज्ञा शब्द पुंलिंग होते हैं; जैसे—साधु, शम्भु, लट्टू, डाकू, लहू, स्वयंभू आदि । परन्तु बहू, जू, वृ, आदि कुछ संज्ञाएँ स्त्री-लिंग भी होती हैं।

ऊपर जो नियम वतलाये गए हैं, उनसे संज्ञाओं के लिंग जानने

१. हिन्दी में शब्दों का लिंग-निर्णय करने के समय श्रनेक श्रवसरों पर इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जिस भाषा से कोई शब्द हमारे यहाँ भाषा है, उस भाषा में वह किस लिंग में चलता है।

५ मा० व्या०

का थोड़ा बहुत मार्ग-दर्शन अवश्य हो जाता है; फिर भी बहुत से अवसरों पर लिंग का भ्रम बराबर बना ही रहता है। ऐसे अवसरों पर अच्छे शब्द-कोशों से सहायता ली जा सकती है।

संज्ञाओं के लिंग-भेद जानने एक ढंग और भी है। साधारणतः किसी वाक्य में एक पुंलिंग संज्ञा शब्द के साथ जो विशेषण, किया पद आदि आते हैं, वही अन्य सभी पुलिंग संज्ञा शब्दों के साथ भी उसी रूप में आते हैं या आ सकते हैं। परन्तु किसी स्नीलिंग संज्ञा शब्द को पुंलिंग शब्द के स्थान पर बैठाने पर उक्त प्रकार के वाक्य के विशेषण, किया-पद आदि के रूपों में आवश्यक रूप से परिवर्तन करना पड़ता है। उदाहरणार्थ एक वाक्य लीजिए:—

घर अच्छा बना है।

अब हम यदि इस वाक्य की 'घर' संज्ञा के स्थान पर चाहे कोई पुं० एकवचन संज्ञा लाकर रखें, तो वाक्य के अन्य पदों अर्थात् 'अच्छा' (विशेषण) और 'बना है' (क्रिया-पद) के रूप सदा ज्यों के त्यें बने रहेंगे, उनमें कभी कोई अन्तर न होगा। जैसे—

कपड़ा अच्छा बना है। कटोरा अच्छा बना है। चावल अच्छा बना है। जूता अच्छा बना है। भोजन अच्छा बना है। तालाब अच्छा बना है।

ऐसे अवसरों पर वाक्य का रूप ही बतला देता है कि इसमें प्रयुक्त संज्ञा पुं० है, फिर उन संज्ञाओं की वनावट या रचना-प्रकार चाहे जैसा हो, उनके पुं० होने में सन्देह नहीं रह जाता। यदि उक्त वाक्य में 'घर' पुंलिग के स्थान पर 'कविता' खीलिंग शब्द रखा जाय तो वाक्य का रूप होगा—

जें कविता अच्छी बनी है।

भित भीकृ यहाँ हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि खीलिंग संज्ञा के आने पर हैं। ऐसे विशेषण और क्रिया-पद दोनों के रूपों में परिवर्त्तन हो जाता है। अब यदि इस वाक्य में 'कविता' (स्त्री०) संज्ञा के स्थान पर कोई और है। सामा स्त्री० संज्ञा शब्द रखें तो भी वाक्य ऐसा ही रहेगा। वाक्य ऐसा ही रहेगा। वाक्य के साम दोटी अच्छी बनी है। सी स्रीलिंग विख् की अच्छी बनी है। सी स्रीलिंग विख् की अच्छी बनी है। कार के बार के बार

सड़क अच्छी बनी है। आदि

रे परिवर्तन हा

वाक्य की इस प्रकार की रचना ही सिद्ध करती है कि इसमें प्रयुक्त संज्ञा निर्विवाद रूप से स्त्री-लिंग है, भले ही संज्ञाओं की बनावट या न पर चहिं रचना किसी प्रकार की हो । कभी-कभी पुंलिंग और स्त्रीलिंग संज्ञा अर्थात् 'अर के प्रयोग से केवल विशेषणों का रूप बदलता है, कियापदों का रूप हा क्यों के नहीं बदलता। जैसे—

> कैसा काम करते हो। कैसी बातें करते हो। कैसा आम लाये हो। कैसी टोपी लाये हो।

डक्त वाक्यों में पुंलिंग संज्ञाओं के साथ 'कैंसा' विशेषण आया है, खीलिंग संज्ञाओं के साथ 'कैंसी' विशेषण, परन्तु दोनों प्रकार के वाक्यों में क्रिया-पद समान हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसी स्थितियाँ भी होती हैं जिनमें क्रिया-पद का रूप बदल जाता है। जैसे—

इसमें प्रशु र चाहे कें राम बढ़िया (या सुन्दर) कविता करता है। हिस्स में किं सीता बढ़िया (या सुन्दर) सिलाई करती है। वि तो वि कि वाक्यों में विशेषण का रूप दोनों लिंगों की संज्ञ

उक्त वाक्यों में विशेषण का रूप दोनों लिंगों की संज्ञाओं के साथ <sup>3</sup>यों का त्यों है, परन्तु किया-पद का रूप बदल गया है।

कभी-कभी वाक्य में एक वर्ग की संज्ञा के स्थान पर दूसरे वर्ग की

संज्ञा रखने से केवल विशेषणों और किया-पढ़ों का ही रूप नहीं बर लता, बिलक वाक्य की विभक्तियों तथा अन्य संज्ञाओं के रूप भी बर्ल जाते हैं। जैसे—

मोहन का भाई अच्छा लड़का है।

अब यदि उक्त वाक्य में से 'भाई' (पुंतिंग संज्ञा) हटाकर उसके स्थान पर 'बहन' (स्त्रीतिंग संज्ञा) रख दें तो वाक्य का रूप इस प्रकार हो जायगा—

मोहन की बहन अच्छी लड़की है।

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि 'भाई अच्छा लड़का है' और 'वहन अच्छी लड़की है।' में जो रूप-विकार हुआ, वह उसी सिद्धान के अनुसार हुआ है जो उपर बतलाया गया है।

अव इस प्रकार की वाक्य-रचनाओं पर एक और दृष्टि से विचार कीजिए। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, कुछ भापाओं में तीन लिग होते हैं—पुंलिंग, खीलिंग और नपुंसक लिझ। उन भापाओं में नपुंसक लिग में निर्जीव वस्तुओं ( जैसे—फल, पुस्तक, ईट, गाड़ी आदि) का तथा कुछ दूसरी संज्ञाओं का एक अलग वर्ग बना लिया जाता है। परन्तु हिन्दी में हो ही लिग हें—पुंलिंग और खीलिंग। य प्रश्न यह होता है कि पदार्थों का लिंग—निर्णय कैसे किया जाय। उन पुंलिंग वर्ग में रखा जाय या खीलिंग वर्ग में ? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है—निर्जीव पदार्थों के वाचक जो शब्द साधार पुंलिंग संज्ञाओं द्वारा प्रतिष्ठित किये हुए वाक्य के क्यों को ज्यों के र महण कर लेते हैं, वे पुंलिंग हैं, और जो उन में विकार लाते हैं, खीलिंग हैं। इसी लिए हम कहते हैं कि—

वह अच्छा पत्थर है। वह अच्छा कपड़ा है। वह अच्छा फल है। आदि। वह अच्छी कलम है। वह अच्छी गाड़ी है। आदि। हमारी कसौटी पर कसने के दो वाक्य होंगे—'घर अच्छा बना है।' और 'कविता अच्छी बनी है' पहले वाक्य के अनुसार पत्थर, हपड़ा और फल पुंलिंग संज्ञाएँ हैं और दूसरे वाक्य के अनुसार कलम, था गाड़ी स्नीलिंग संज्ञाएँ हैं।

वृंलिंग का स्त्रीलिंग रूप

हिन्दी में केवल कुछ जाति-वाचक पुंलिंग संज्ञाओं के स्नीलिंग रूप ोते हैं। अन्य प्रकार की संज्ञाओं के स्नी-लिंग रूप नहीं होते। पुंलिंग गातिवाचक संज्ञाओं से बनी स्नीलिंग संज्ञाएँ भी जाति-वाचक ही हती हैं। अधिकतर ऐसी जाति-वाचक पुंलिंग संज्ञाएँ जिनके स्नीलिंग इप भी बनते हैं वे अकारांत, आकारान्त और ईकारान्त होती हैं। रैसे—

कवूतर —कवूतरी ब्राह्मण —ब्राह्मणी हिरन —हिरनी साँप —साँपिन चमार —चमारिन भगत —भगतिन अकारांत पुंलिंग संज्ञाओं को ईकारांत करने से उनके स्त्रीलिंग रूप बने हैं।

कुछ अकारांत पुं॰संज्ञाओं का अन्तिम अकार लुप्त करके तथा इन प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग रूप बनता है।

अकारांत पुंलिंग राव्दों में ईनी और आनी प्रत्यय जोड़ने से भी अने ख़ीलिंग रूप बनते हैं। जैसे—

 ऊँट
 -ऊँट नी

 सिंह
 -सिंह नी

 देवर
 -देवरानी

 सेठ
 -सेठानी

 नोकर
 -नौकरानी

 बायू
 -चबुआइन

 दूवे
 -दुबाइन

 पांड़े
 -पड़ाइन

डकारांत और एकारांत पुंलिंग संज्ञाओं नें 'आइन' प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग रूप वनाये जाते हैं। मूल शब्द में विकार भी संमत है।

|                                                           | ~~~~~                                                              | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गधा<br>तोता<br>लड़का<br>बिल्ला<br>भतीजा<br>कुत्ता<br>चूहा | –गधी<br>–तोती<br>–तड़की<br>–बिल्ली<br>–भतीजी<br>–कुतिया<br>–चुहिया | (अकारांत पुंलिंग संज्ञाओं को ईकारांत<br>करने से उनके स्त्रीलिंग रूप बने हैं।)<br>(यहाँ आकारांत पुंलिंग संज्ञाओं का<br>अन्त्य आ लुप्त करके इया प्रत्यय जोड़ा |
| दुल्हा                                                    | −दुल्हिन                                                           | गया है। मूल में विकार भी होता है। (अंत्य 'आ' लुप्त करके तथा इन प्रत्यय जोड़ने से आकारांत पुं० संज्ञाओं के स्त्रीलिंग रूप भी बनते हैं।                       |
| धोबी<br>मोची<br>तेली<br>माली<br>भंगी                      | -धोबिन<br>-मोचिन<br>-तेतिन<br>-मातिन<br>-भंगिन                     | ईकारांत पुंलिंग संज्ञाओं का स्त्रीलिंग<br>रूप बनाते समय अन्त्य ई स्वर का<br>लोप हो जाता है और तब उनमें इन<br>प्रत्यय लग जाता है।                            |

कुछ पुंलिंग जातिवाचक संज्ञाओं के स्वतन्त्र स्त्रीलिंग रूप भी होते हैं। जैसे—आदमी का औरत, पुरुप का स्त्री, पित का पत्नी, ससुर का सास, राजा का रानी आदि। लोक में भाई की स्त्री को भौजाई और पुत्र की स्त्री को पुत्र-वधू कहते हैं। परन्तु भाषा में भाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप बहन ही है और पुत्र शब्द का स्त्रीलिंग पुत्री, साला का स्त्रीलिंग रूप साली ही होता है, सलहज नहीं।

## अल्पार्थक रूप

ऊपर हमने जिन पुंलिग जातिवाचक संज्ञाओं के स्त्रीलिंग रूप वतलाये हैं, वे सभी नर प्राणियों के सूचक हैं। निर्जीव पदार्थों के वाचक पुंलिंग शब्दों के भी स्त्रीलिंग रूप होते हैं। जैसे—पहाड़ का पहाड़ी, रस्सा का रस्सी, मटका का मटकी, नद का नदी, परचा का परची, जूता का जूती, पत्ता का पत्ती, दौरा का दौरी स्त्रीलिंग रूप हैं। परन्तु इन्हें अल्पार्थक स्त्रीलिंग रूप कहना अधिक संगत प्रतीत होता है, क्योंकि कुछ स्त्रीलिंग संज्ञाएँ ऐसी भी होती हैं जिनके पुंलिंग रूप तो बनते हैं, फिर भी वे अल्पार्थक ही होती हैं। और कुछ ऐसी स्त्रीलिंग संज्ञाएँ भी होती हैं जिनके अल्पा० स्त्री रूप भी होते हैं। जैसे-

पुस्तक से पुस्तिका ( स्त्रीलिंग अल्पार्थक ) खाट स्त्री॰ से खटिया ( स्त्री॰ अल्पार्थक ) खाट से खटोला ( पुंतिंग अल्पार्थक )

कुछ शब्दों के बने हुए स्त्रीलिंग रूप अर्थ के विचार से उनसे बहुत दूर चले जाते हैं और वे अलग पदार्थी के वाचक होते हैं। जैसे—

> जड़—जड़ी शीशा—शीशी ताला—ताली वूटा—वूटी आदि ।

## योल-चाल और लिंग

कहीं-कहीं स्थानिक बोल-चाल के आधार पर भी एक ही शब्द में लिग-भेद देखते में आता है। गेहूँ और अखबार उत्तर प्रदेश में पुं० रूप में और पंजाब में स्नी० रूप में चलते हैं। कहीं दही खट्टा है और कहीं दही खट्टी है बोला जाता है। गेंद पुं० होने पर भी अज भाषा में स्नी० है। इसी प्रकार कुछ और भी शब्द ऐसे हैं जिन्हें कुछ लोग पुंलिंग मानते हैं और कुछ लोग स्नीलिंग। यिंद कोई शब्द अधिकतर चेत्रों में पुंलिंग बोला जाता हो तो उसे पुंलिंग मान लेना चाहिए। और यिंद वह अधिकतर चेत्रों में स्नीलिंग बोला जाता हो तो उसे स्नीलिंग मान लेना चाहिए। कुछ लोगों का यह मत है कि पश्चिमी हिन्दी में लिंगों का जो रूप मान्य हो, वही ठीक और शिष्ट-सम्मत है। यह सिद्धान्त अच्छा है, और प्रायः माना भी जाता है। जिस संज्ञा शब्द का स्त्रीलिंग और पुंक्तिंग दोनों रूपों में समान प्रयोग होता हो, उसे पुंक्तिंग ही मान लेना अच्छा होगा। यह सिद्धान्त नये अपनाये जानेवाले विदेशी शब्दों के सम्बन्ध में भी अधिक उपयोगी तथा ठीक सिद्ध होगा।

## पुंलिंग विशेषणों और क्रिया-पदों के स्त्रीलिंग रूप

जब वाक्य में पुंलिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग संज्ञा आती है, तब विशेषणों और क्रिया-पदों के रूप परिवर्त्तित हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में वे स्त्रीलिंग विशेषण और स्त्रीलिंग क्रिया-पद कहलाते हैं। उदाहरण लीजिए:—

मोहन अच्छा घोड़ा लाया है। मोहन अच्छी घोड़ी लाया है। मोहनी अच्छा घोड़ा लाई है। मोहनी अच्छी घोड़ी लाई है।

उक्त वाक्यों में से हर वाक्य में दो-दो संज्ञाएँ हैं जिनमें से पहली संज्ञा कर्ता है और दूसरी कर्म है। एक-एक विशेषण है और एक-एक किया-पद है। पुंलिंग (कर्ता) संज्ञाओं के साथ 'लाया है' किया-पद आया है, और स्त्रीलिंग संज्ञाओं के साथ 'लाई है' आया है। पुंलिंग संज्ञाओं के साथ आनेवाला किया-पद पुंलिंग और परिवर्त्तित रूप में स्त्रीलिंग संज्ञाओं के साथ आनेवाला किया-पद स्त्रीलिंग हुआ। इसी प्रकार पुंलिंग संज्ञा 'घोड़ा' के साथ 'अच्छा' विशेषण आता है, परन्तु स्त्रीलिंग संज्ञा 'घोड़ी' के साथ 'अच्छी' विशेषण आता है। इस प्रकार 'अच्छा' को पुंलिंग विशेषण और 'अच्छी' को स्त्रीलिंग विशेषण कहते हैं।

परन्तु यदि पुंलिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग संज्ञाएँ रखने पर विशेषण के रूप में परिवर्त्तन नहीं होता तो वह पुंलिंग विशेषण ही कहलाता है। जैसे—

देवदत्त बढ़िया कपड़ा पहनता है।

शकुन्तला बढ़िया कपड़ा पहनती है। देवदत्त बढ़िया घोती माँगता है। शकुन्तला बढ़िया घोती माँगती है।

उक्त वाक्यों में 'बढ़िया' का प्रयोग जिस रूप में पुंलिंग संज्ञाओं के साथ हुआ है, उसी रूप में स्त्रीलिंग संज्ञाओं के साथ भी हुआ है। उसके रूप में परिवर्त्तन या विकार नहीं हुआ, इसलिए 'बढ़िया' ऐसा विशेषण है जो दोनों लिंगों में समान रूप से चलता है। ऐसे विशेषण उभय-लिंगी होते हुए भी व्याकरण तथा कोशों में सर्वदा पुंलिंग विशेषण ही माने जाते हैं।

सर्वनामों के पुंलिंग और स्त्रीलिंग रूप अलग-अलग नहीं होते, वे दोनों लिंगों में समान रूप से चलते हैं। जैसे—

वह जाता है।
वह जाती है।
तू जाता है।
तू जाती है।
तू जाती है।
मैं आता हूं।
मैं आती हूं।

ऐसे अवसरों पर वाक्य-रचना के रूप के आधार पर ही जाना जाता है कि सर्वनाम पुंलिंग संज्ञा के स्थान पर आया है, या स्नीलिंग संज्ञा के स्थान पर।

#### अभ्यास

- 9. संज्ञाओं के लिंग जानने के कौन-कौन से मुख्य नियम हैं?
- २. स्त्री-लिंग संज्ञा स्त्रौर स्रल्पार्यक स्त्री-संज्ञा में क्या भेद है ?
- २. निम्नलिखित पुंलिङ्ग संज्ञाश्रों के स्ती-लिग घोर स्त्री-लिग संज्ञाश्रो के पुलिङ्ग रूप बनाइए---

तेली, हिरन, माता, वधू , दुल्हा, स्त्री, भेड़, वहन खाँर साली।

# तेरहवाँ प्रकरण

#### वचन

संज्ञाओं के जिस ह्रप से उनकी संख्या का बोध होता है, उसे व्याकरण में वचन कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में तो संज्ञाओं के तीन वचन माने गये हैं—एक-वचन, द्विवचन और बहु-वचन; परन्तु अधिकतर अन्यान्य भाषाओं की तरह हिन्दी में वचन के दो ही भेद माने गये हैं—एक-वचन और बहु-वचन। जब संज्ञा के रूप से किसी एक चीज अथवा एक सामूहिक इकाई का बोध होता है, तब उसे एक वचन संज्ञा कहते हैं, और जब उसके रूप से एक से अधिक अर्थात अनेक चीजों या अनेक सामूहिक इकाइयों का बोध होता है, तब उसे बहु-वचन कहते हैं। जैसे—

लड़का रोटी खाता है। (लड़का, रोटी दोनों एक-वचन)
ग्वाला गाय पालता है। (ग्वाला, गाय दोनों एक-वचन)
लड़के रोटी खाते हैं। (लड़के बहु-वचन और रोटी एक-वचन)
लड़के रोटियाँ खाते हैं। (लड़के और रोटियाँ दोनों बहु-वचन)
ग्वाला गौएँ पालता है। (ग्वाला एक-वचन और गौएँ

बहु-वचन ) ग्वाले गौएँ पालते हैं। (ग्वाले और गौएँ दोनों बहु-वचन )

पहले वाक्य में एक लड़का और एक रोटी है। लड़का और रोटी दोनों संज्ञाएँ एक-एक चीज की वाचक हैं, इसलिए वचन की दृष्टि से इनके ये रूप एक-वचन हुए। दूसरे वाक्य में ग्वाला और गौ भी एक-एक चीज के सूचक होने के कारण एक-वचन में ही हैं। तीसरे वाक्य में



तड़ के कहने से एक से अधिक अर्थात् अनेक लड़कों का बोध होता है, रिन्तु रोटी संख्या में एक ही है, इसलिए लड़ के बहु-वचन रूप में और रोटी एक-वचन रूप में है। चौथे वाक्य में 'लड़ के' बहु-वचन के साथ रोटियाँ भी बहु-वचन हैं। पाँचवें वाक्य में ग्वाला एक-वचन और गौएँ बहु-वचन हैं, और छठे वाक्य में ग्वाले भी बहु-वचन हैं और गौएँ भी।

उक्त उदाहरणों से दो बातें ध्यान में आती हैं। एक तो यह कि तंज्ञा के एक-बचन से बहु-बचन बनाते समय उसके रूप में कुछ विकार करना पड़ता है। जैसे—लड़का से लड़के, ग्वाला से ग्वाले, रोटी ते रोटियाँ और गी से गीएँ आदि रूप बनते हैं। दूसरी बात यह है कि कर्न-वाचक एक-बचन संज्ञा का बहु-बचन रूप करने पर किया-पदों में भी विकार होता है । बहु-बचन संज्ञा के साथ किया-पद का आनेवाला रूप भी बहु-बचन होता है। 'खाता है' एक-बचन किया-पद है; और खाते हैं' बहु-बचन किया-पद है। किया-पदों की तरह विशेषणों के भी बहु-बचन रूप हो जाते हैं। 'यह' और 'भला' विशेषण एक-बचन है, तथा 'ये' और 'भले' विशेषण बहु-बचन हैं।

कुछ अवस्थाएँ ऐसी भी होती हैं जिनमें एक वचन और बहु-वचन ोनों में संज्ञा एक ही रूप में चलती हैं, अर्थात् उसमें कोई विकार रहीं होता। जैसे—

> अच्छा आम खाया जाता है। अच्छे आम खाये जाते हैं। घर सुन्दर बना है। घर सुन्दर बने हैं।

पहले और तीसरे वाक्यों में आम तथा घर एक वचन रूप में प्रयुक्त हुए हैं और दूसरे तथा चौथे वाक्यों में वही आम तथा घर वह-वचन रूप में भी प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे अवसरों पर संज्ञाओं का वचन

<sup>%</sup> एस विषय की विशेष वार्ते 'क्रिया-पदो की रचना' शीर्षक प्रकरण में विलाई गई हैं।

उनके विशेषणों तथा किया-परों के आधार पर जाना जाता है। अर्थात यदि किया-पद, विशेषण आदि बहु-वचन रूप में हों तो संज्ञा भी बहु-वचन कही जायगी, और यदि किया-पद तथा विशेषण एक-वचन में हों तो संज्ञा भी एक-वचन मानी जायगी।

बहु-वचन का एक और रूप भी होता है जिसे आदरार्थक बहु-वचन कहते हैं। किया-पदों के आधार पर संज्ञाओं के वचन का निर्धारण करते समय संज्ञाओं के इस आदरार्थक प्रयोग का भी ध्यान रखना । पड़ता है। संज्ञा के एक-वचन रहने पर भी यदि हम उसका आदरपूर्वक उल्लेख करेंगे तो हमें आदरार्थक बहु-वचन रूप में उसका प्रयोग करना पड़ेगा, और किया-पद तथा विशेषण भी बहु-वचन रूप में रखने पड़ेंगे। इछ अवसरों पर आदरार्थक प्रयोग के समय संज्ञा के साथ आदर-सूचक 'जी' भी लगा देते हैं। जैसे—

भैया जी आ रहे हैं।

पिता जी जा रहे हैं।

गुरु जी पढ़ा रहे हैं।

माता जी पाठ कर रही हैं।

ऐसे अवसरों पर संज्ञा तो वस्तुतः एक-वचन ही होती है; पर क्रिया-पद के आधार पर उसे आदरार्थक बहु-बचन कहते हैं।

संज्ञाओं के एक-वचन रूप से बहु-वचन रूप वनाते समय निम्त-लिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए।

(क) यदि संज्ञा आकारांत पुंलिंग एक-वचन हो तो वहु-वचन रूप में उसके अन्तिम 'आ' का 'ए' हो जायगा । जैसे—

> लड़का — लड़कें बचा — बच्चे पोधा — पोधे कपड़ा — कपड़ें इत्ता — कुत्ते

वेटा — वेटं पोता — पोने आदि।

तद्भव (विदेशी नहीं ) आकारात एक-वचन विशेषण भी बहु-वचन कप में प्रयुक्त होने पर एकारांत हो जाते हैं । जैसे—

बड़ा — ब रें अच्छा — अच्छे नया — नये हरा — हरे काला — काले मैला — मैले आदि।

क्रिया के एक-वचन ता है, ता था, ता होगा, आदि के भी ते हैं, ते थे, ते होंगे' आदि रूप हो जाते हैं। जैसे—'खाता है' का 'खाते हैं।' 'खाता था' का 'खाते थे' और 'खाता होगा' का 'खाते होंगे' आदि।

हिन्दी में अधिकतर संबंध वाचक आकारांत एक-वचन संज्ञाओं के बहु-बचन रूप बनाते समय उनके रूप में विकार नहीं होता । जैसे—

हमारा चाचा ( या मामा ) कानपुर में रहता है । हमारे चाचा ( या मामा ) कानपुर में रहते हैं ।

दूसरे ताक्य से यह भ्रम हो सकता है कि कहीं वाचा (या मामा) का प्रयोग आदरार्थक रूप में तो नहीं हुआ है। यदि ऐसे अवसरों पर यह भ्रम दूर करने के लिए संज्ञा के साथ लोग, गण, वर्ग, जन आदि में से कोई एक समूह-वाचक शब्द जोड़ दिया जाय अथवा उनके पहले 'दोनों' 'चारों' आदि संख्या-वाचक-विशेषण लगा दिये जायँ तो इस प्रकार का भ्रम नहीं होता। जैसे—हमारे चाचा लोग कानपुर में रहते हैं अथवा मेरे दोनों मामा कानपुर में रहते हैं।

संस्कृत की आकारांत पुंलिंग एक-वचन संज्ञाएँ भी बहु-वचन में ज्यों की त्यों प्रयुक्त होती हैं, उनके रूप में विकार नहीं होता। जैसे— वह बहुत अच्छा <u>योद्धा</u> था, और वे सभी बहुत अच्छे <u>योद्धा</u> थे।

(ख) हिन्दी की आकारांत एक-वचन पुंतिग संज्ञाओं को छोड़कर

अन्य पुंलिंग संज्ञाओं को बहु-वचन बनाते समय उनके रूपों में कोई विकार नहीं करना पड़ता। ऐसी संज्ञाएँ एक-वचन और बहु-वचन दोनों रूपों में एक ही तरह प्रयुक्त होती हैं। जैसे—

> बालक पढ़ता है । बालक पढ़ते हैं । पड़ोसी चोर निकला ।

साधू चला गया।

साधू चले गये।

रात

ठीक-ठीक बोध कराने के लिए ऐसी संज्ञाओं का बहु-वचन रूप में बालकगण, पड़ोसी लोग, साधुजन आदि लिखना ही अधिक प्रशस्त माना जाता है।

(ग) अकारांत एक-वचन स्त्री-िलंग संज्ञाओं को बहु-वचन रूप देते समय उनके अकारांत रूप को 'एं'कारांत कर दिया जाता है। जैसे—

—रातें

बात —बातें
चाल —चालें
दाल —दालें
पुस्तक —पुस्तकें
वेगम —वेगमें
पेन्सिल —पेन्सिलें
चादर —चादरें आदि।

(घ) आकारांत, डकारांत तथा ऊकारांत स्त्रीतिंग एक-वचन संज्ञाओं का बहु-वचन रूप बनाते समय डनमें एँ जोड़ा जाता है। जैसे—

 लता
 — लताएँ

 सीमा
 — सीमाएँ

 हवा
 — हवाएँ

 घटा
 — घटाएँ

पताका —पताकाएँ
छटा — छटाएँ
माता — माताएँ
विद्या — विद्याएँ
वस्तु — वस्तुएँ
ऋतु — ऋतुएँ
छ — लूएँ
छ — लूँएँ
गौ — गौएँ आदि।
(च) कुछ ऊकारांत एक-वचन स्नीलिंग संज्ञाओं के उकांरात रूप वनाकर तब उनमें 'एं' जोड़ा जाता है। जैसे—
बहू = बहु + एँ = बहुएँ
वधू = वधु + एँ = बहुएँ

(छ) इकारांत एक-वचन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के एक-वचन रूप में याँ जोड़कर उन्हें बहु-वचन बनाया जाता है। जैसे—

शक्ति —शक्तियाँ
रीति —रीतियाँ
सृष्टि —सृष्टियाँ
भूमि —भूमियाँ
सन्धि —सन्धियाँ

(ज) ईकारांत एक-वचन स्नीलिंग संज्ञाओं को बहु-वचन बनाते समय पहले इन्हें इकारांत किया जाता है, और तब उनमें याँ जोड़ा जाता है। जैसे—

आदि ।

क्यारी —क्यारियाँ जूती —जूतियाँ टोपी —टोपियाँ धोती —धोतियाँ लड़की —लड़कियाँ द्री —द्रियाँ शादी —शादियाँ

चिद्वी —चिद्वियाँ आदि।

(भ) जिन स्त्रीलिंग एक-वचन संज्ञाओं के अन्त में या होता है, जन पर केवल चन्द्रविन्दु लगाने से उनका बहु-वचन रूप बन जाता है। जैसे—

> गुड़िया —गुड़ियाँ बतिया —बतियाँ डिबिया —डिबियाँ चिड़िया —चिड़ियाँ पुड़िया —पुड़ियाँ चुहिया —चुहियाँ

संस्कृत आकारांत स्त्रीलिंग एक-वचन संज्ञाओं के बहु-वचन 'ऍ' प्रत्यय जोड़कर बनाये जाते हैं। जैसे—

आदि ।

छाया का छायाएँ माया का मायाएँ काया का कायाएँ आदि बनते हैं।

(ट) शेष स्त्रीलिंग संज्ञाएँ एक-वचन और बहु-वचन दोनों में समान रूप से चलती हैं।

वचन के संबंध में एक बात और जान लेनी चाहिये। यदि वाक्य में एक-वचन या बहु-वचन संज्ञाओं के उपरांत विभक्तियाँ नहीं आतीं तो वे अपने सामान्य रूपों में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे—

एक-वचन पुंलिंग चोर और घर हे चोर घर छट कर ले गया। वहु-वचन पुंलिंग संज्ञा चोर वोर अनेक घर छटकर ले गये। या चोर लोग और घर अथवा चोर लोग अनेक घर छट कर ले गये।

एक-वचन स्त्रीलिंग संज्ञा-लड़की | लड़की रोटी पकाती है । वहु-वचन स्त्रीलिंग संज्ञा-लड़कियाँ | जड़कियाँ कमरे सजाती हैं । परन्तु यदि बहु-वचन पुंलिंग अथवा स्त्रीलिङ्ग संज्ञाओं के उपरांत विभक्तियाँ आती हैं तो उनके रूप 'ओं'कारांत हो जाते हैं। जैसे—

चोरों ने घर छटे हैं। चोरों ने घरों को छटा। लड़िक्यों ने कमरे सजाये। लड़िक्यों ने कमरों को सजाया।

फिर भी उक्त अवसरों पर 'घरों को' और 'कमरों को' कहना ठीक नहीं समभा जाता। शिष्ट-सम्मत रूप 'घर छूटे' और 'कमरे सजाये' ही माने जाते हैं। एक-वचन संज्ञाओं में विभक्तियाँ लगने पर किसी प्रकार का परिवर्त्तन नहीं होता। जैसे—

> चोर ने घर को खूट लिया। मोर ने साँप को खा डाला। आदि।

उक्त वाक्यों के रूप उनकी एक-वचन संज्ञाओं को बहु-वचन बना देने पर इस प्रकार हो जायँगे—

चोरों ने घरों को छट लिया।

बहु-वचन विशेष्यों में विभक्ति लगने पर भी विशेषणों के बहु-वचन में होनेवाले सामान्य रूपों में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता। जैसे-

काला घोड़ा आया। (एक-वचन पुंलिङ्ग विशेपण)
काले घोड़े आये। (बहु-वचन पुंलिङ्ग विशेपण)
काले घोड़ों ने घास खाई। (कोई विकार नहीं)
काली घोड़ी आई। (स्रीलिङ्ग विशेषण एक-वचन और
काली घोड़ियाँ आई। बहु-वचन में समान रूप से
चलते हैं)।

काली घोड़ियों ने घास खाई आदि।

हम ऊपर वतला चुके हैं कि आकारांत-पुंलिङ्ग एक-वचन संज्ञाओं के बहु-वैचन रूप एकारांत हो जाते हैं, जैसे—कमरा से कमरे, लोटा से लोट आदि । एक-वचन रूप में भी विभक्ति लगने पर उनके रूप एकारांत हो जाते हैं। जैसे—कमरे में, कमरे से, कमरे को, कमरे पर, कमरे तक, लोटे का, लोटे पर, लोटे में आदि। यहाँ यह श्रम हो सकता है कि 'कमरे' क्या 'कमरा' का बहु-वचन रूप तो नहीं है ? यहाँ कमरे में, कमरे से या कमरे का 'कमरा' बहु-वचन रूप नहीं आया है। बहु-वचन रूप तो कमरों में, कमरों से, कमरों का आदि होगा। हम उपर बतला चुके हैं कि विभक्ति लगने पर बहु-वचन संज्ञाएँ सदा ओंकारांत हो जाती हैं। 'कमरा' का बहु-वचन रूप विभक्ति लगने पर 'कमरों' हो जायगा 'कमरे' नहीं रहेगा।

सर्वनामों के बहु-वचन रूप इस प्रकार बनते हैं।

मैं—हम (या हम लोग)

तू—तुम (या तुम लोग)

वह—वे (या वे लोग)

कुछ सर्व-नामों के बहु-वचन रूप दिखताने के लिए उनकी पुनरा-

वहाँ कोन-कोन लोग आये थे ? किस-किस ने चंदा दिया ? कोई-कोई ऐसा भी कहते हैं।

इधर कुछ संज्ञाओं की भी वडु-यचन रूप में पुनरावृत्ति देखी जाती है। जैसे—जड़के घर-घर जाकर चंदा लाये थे, वह बात-बात में आपित करता था। कुछ संज्ञाओं में उनके अनुकरण-वाचक रूप जोड़ने पर भी, उनका रूप बहु-यचन हो जाता है। जैसे—

यहाँ चोर बोर नहीं रहते। दिल्ली में मकान वकान नहीं मिलते। पेड़ वेड़ लेकर क्या करेंगे।

दर्शन, देवता, प्राण आदि शब्द बहु-घचन रूप में ही प्रयुक्त करने चाहिएँ, एक-घचन में नई। । 'भगवान् का दर्शन किया' के स्थान पर 'भगवान् के दर्शन किये' और 'प्राण निकल जायगा' के स्थान पर 'प्राण निकल जायंगे' कहना ही अधिक प्रशस्त माना जाता है।

#### अभ्यास

- १. वचन किसे कहते हैं ? हिंदी में कितने वचन है।
- २ आकारात और ईकारात पुलिंग एकवचन सज्ञाओं के तथा आकारात और इकारांत स्त्रीलिंग एकवचन संज्ञाओं के बहुवचन रूप कैंसे बनते हैं। पाँच-पाँच उदाहरएा देकर समझाइये।
- ३. निम्नलिखित सज्ञाओं के बहुवचन रूप बनाकर दिखलाओं—— घटा, बेगम, डिबिया, पौधा, दरी, शादी, सन्धि, बात और कपड़ा।
- ४. बताइये किस प्रकार की सज्ञाओं के रूप दोनो वचनों में एक-से रहते हैं । उदाहरण सहित समझाइये।

# चौदहवाँ प्रकरण

#### क्रिया-पद

किसी क्रिया की धातु से अनेक क्रिया-पद बनते हैं। उदाहरणार्थ 'खाना' क्रिया की 'खा' धातु से खाता हूँ, खाते हो, खाते हैं, खाती हैं, खाती हैं, खाती हैं, खाती हैं, खाता था, खा रहा था, खायेगा खायेगी, खायंगे आदि अनेक क्रिया-पद बनते हैं। इसी प्रकार होना जाना, आना, लेना, देना, करना, मारना आदि क्रियाओं की हो, जा आ, ले, दे, कर, मार आदि धातुओं से भी अनेक क्रिया-पद बनते हैं स्वभावतः यह जानने की इच्छा होती है कि विभिन्न क्रिया-पदों क हम किन-किन कारणों से बनते हैं। वैयाकरण बतलाते हैं कि पुरुष लिङ्ग, वचन, वाच्य, काल और अर्थ इन छः कारणों से विभिन्न क्रिया पद बनते हैं। यहाँ हम इन्ही कारणों पर क्रमशः विचार करेंगे।

# १. पुरुष और क्रिया-पद

जब कोई व्यक्ति अपने लिए 'जाना' किया का प्रयोग करता है तब वह 'जा' से निम्नलिखित किया-पद बनाता है—मै जाता हूँ, गया, में जाऊँगा; और जब वह अन्य पुरुप के लिए जाना किया क प्रयोग करता है, तब कहता हे—तू जाता है, तू गया, तू जायगा इस प्रकार स्पष्ट है कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न पुरुपों के साथ हुई किया-पद समान रूप से प्रयुक्त होते हैं (जैसे—यहाँ गया किया-पर तीनों एक-वचन पुरुपों के साथ समान रूप से प्रयुक्त हुआ है); औ हुछ अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न किया-पद भी प्रयुक्त होते हें। 'तू जात है' और 'वह भी जाता है' तक तो ठीक है; परन्तु 'में' के साथ 'जात हूँ' हो जाता है।

### २. लिंग और क्रिया पद

'राम जाता है' और 'सीता जाती है', 'मैं (पुरुप) जाता हैं' और 'मैं (स्त्री) जाती हैं', तथा 'तू (पुरुप) जाता है' और 'तू (स्त्री) जाती हैं ' रूप होते हैं । इसी प्रकार में (पुं०) गया और मैं (स्त्री०) गई, वह (पुं०) गया और वह (स्त्री०) गई तथा तू (पुं०) गया और तू (स्त्री०) गई रूप होते हैं । लिंग के संबंध में स्पष्ट है कि मूल धातु से बना हुआ कुदंत आकारांत रूप ईकारांत हो जाता है, और सहायक धातु का जो रूप मूल धातु के कुदंत के साथ मिलकर किया-पद बनाता है, वह बैसा ही रह जाता है। जैसे मैं (पुं०) जाता हूँ और मैं (स्त्री०) जाती हूं, में 'जा' धातु का 'जाता' आकारांत कृदंत रूप ईकारांत हो गया; पर हूँ क्यों का त्यों उसी रूप में बना रहा।

जब मूल धातु के साथ सहायक धातु नहीं आती, तब दोनों लिंगों में किया-पद समान रहते हैं। जैसे—

तू (पुरुप) जा।
तू (स्त्री) जा।
तू (स्त्री) जा।
मैं (पुरुप) जाऊँ।
मैं (स्त्री) जाऊँ।
वह (पुरुप) जाए या जाय।
वह (स्त्री) जाए या जाय।

# ३. वचन और क्रिया-पद

वचन की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्य देखें—

मैं (पुरुप) जाता हूँ और हम (पुरुप) जाते हैं मैं (स्त्री) जाती हूँ और हम (स्त्रियाँ) जाती हैं लड़का जायगा और लड़के जायँगे लड़की जायगी और लड़कियाँ जायंगी

१. 'जायगा' का एक और रूप 'जावेगा', श्रोर 'जायगे' का एक श्रीर रूप — 'जावेंगे' भी भयुक्त होता है, परन्तु 'जावेगा' श्रीर 'जावेंगे' रूपों का श्रयोग श्रव रुत्त कम हो गया है।

तू (पुं०) गया और तुम (लोग) गये या गए<sup>9</sup>
तू (स्त्री) गई या गयी और तुम (स्त्रियाँ) गई या गयीं
उक्त वाक्यों से स्पष्ट होता है कि पुंलिग एक-वचन के कर्त्ता के

साथ जो क्रिया-पद आते हैं, उनके बहु-वचन रूप होने पर वाक्य के क्रिया-पदों के रूप भी बदल जाते हैं। यही बात स्त्री-लिग एक-वचन कत्ती और स्त्री० बहु-वचन कत्ती के संबंध में भी है। दूसरी बात यह है कि पुंलिंग बहु-वचन कत्ती के साथ आनेवाले क्रिया-पदों और स्त्रीलिंग बहु-वचन कत्ती के साथ आनेवाले क्रिया-पदों में भी अन्तर होता है। पुंलिंग बहु-वचन कत्ती के क्रिया-पद के एकारान्त रूप ईकारांत हो जाते हैं और येकारान्त रूप ईकारान्त हो जाते हैं।

#### वाच्य और क्रिया-पद

वाच्य का शब्दार्थ है जो कहा जाने को हो अथवा जो कहा गया हो। पर व्याकरण में वाच्य से अभिप्राय किया-पद के उस तत्त्व से होता है जो किसी के संबंध में कुछ कहता है। अधिकतर किया-पद कत्ती के सम्वन्ध में ही कुछ कहते हैं, परन्तु कुछ किया-पद कत्ती के संबंध में कुछ न कह कर कर्म के संबंध में कहते हैं। और कुछ ऐसे किया-पद भी होते हैं जो न तो कत्ती के संबंध में ही कुछ कहते हैं और न कर्म के सम्बन्ध में ही, बिक किसी किया के भाव के संबंध में कुछ कहते हैं।

राम पुस्तक पढ़ता है
मोहन रोटी खायगा
दरजी कपड़ा सीता है
रमेश सोता है
नारायण रोया
आदि।

१. गए, गयी, गयी के संबंध में एक ध्यान रखने की बात यह है कि आज कल इनके गये, गई और गई हप ही प्रशस्त और शिष्ट-सम्मत माने जाते हैं।

यहाँ क्रिया-पद कत्तीओं के सम्बंध में ही कुछ कह रहे हैं। यदि उक्त किया-पदों के योग से प्रश्न किया जाय—कौन ? और प्रश्न का उत्तर मिले तो समभ लेना चाहिए कि किया-पद कत्ती के सम्बन्ध में ही कुछ कह रहा है।

पढ़ता है—कौन ? राम,
खायेगा—कौन ?—मोहन;
सीता है—कौन ?—दरजी;
सोता हे—कौन ?—रमेश;
रोया—कौन ?—नारायण।

उक्त सभी किया-पदों के योग से 'कौन' प्रश्न का उत्तर मिलता है; इस लिए ये सभी किया-पद कर्ता के सम्बन्ध में कुछ कहते हैं। ऐसे किया-पदों को कर्तृवाच्य किया-पद कहते हैं।

कर्म के सम्बन्ध में बुछ कहनेवाल किया-पदों को वर्मवाच्य किया-पद कहते हैं। जैसे—

पुस्तक राम से पढ़ी जाती है। मोहन से रोटी खाई जायगी। दरजी से कपड़ा सीया जाता है। महेश से पत्र लिखा जाता है।

यहाँ दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक तो यह कि उक्त वाक्यों के कर्त्ता कर्त्ताकारक में नहीं आये हैं, चिलक कर्मकारक में आये हैं। क्षोर दूसरे यह कि क्रिया-पद कर्त्ता के बार में कुछ न कहकर कर्म अर्थात् कर्मकारक में आई हुई संज्ञा के सम्बन्ध में कुछ कह रहे हैं। यदि क्रिया-पद के योग से 'क्या' प्रश्न किया जाय और उसका उत्तर मिल जाय तो समभ लेना चाहिए कि क्रिया-पद कर्म के सम्बन्ध में कुछ कह रहा है। जैसे—

पढ़ी जाती है—क्या ?—पुस्तक, खाई जायगी—क्या ?—रोटी, सीया जाता है—क्या ?—कपड़ा, लिखा जाता है—क्या ?—पत्र ।

इस प्रकार ये सभी किया-पद कर्मों के सम्बन्ध में कुछ कह रहे हैं ऐसे क्रिया-पद कर्मवाच्य किया पद कहलाते हैं।

अकर्मक क्रियाओं के कर्म नहीं होते, इस लिए अकर्मक क्रिया-प कर्मवाच्य में नहीं होते।

राम से सोया जाता है।

कृष्ण से दौड़ा गया।

मुभसे बैठा नहीं गया।

कुलदीप से चढ़ा नहीं जाता।

राजेश से चला नहीं जायगा।

उक्त वाक्यों में क्रिया-पद न कत्ती के सम्बन्ध में कुछ कहते हैं अ न कर्म के सम्बन्ध में । क्योंकि इन क्रिया-पदों के योग से न तो 'कौंका ही उत्तर मिलता है और न 'क्या' का ही । ये केवल क्रिया कार्य या भाव के संबंध में ही कुछ कह रहे हैं । 'सोया नहीं जात में सोने का कार्य नहीं किया जा रहा है । 'दौड़ा गया' अर्थात् दौड़ की क्रिया संपन्न की गई। 'बैठा नहीं गया, अर्थात् बैठने की किंनि नहीं हो सकी। 'पढ़ा नहीं जाता' अर्थात् पढ़ने में प्रवृत्त नहीं हुअ जाता। 'चला नहीं जायां' से सूचित होता है कि चलने का कार्य किया संपन्न नहीं हो सकेगी। उक्त क्रिया-पद क्रिया के कार्य य भाव के सम्बन्ध में कुछ कहते हैं, इसिलए इन्हें भाववाच्य क्रिया-पर कहते हैं। 'भाववाच्य क्रिया-पर' केवल अकर्मक क्रियाओं के होते हैं।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वाच्य के कारण भी क्रिया का रूपांत हो जाता है। 'दरजी कपड़ा सीता है' और 'दरजी द्वारा कपड़ा सीद, जाता है' इन दोनों वाक्यों का अभिप्राय एक ही है परन्तु कहने का ढंग अलग-अलग है। परन्तु एक में क्रिया-पद क्रमात् कर्तृवाच्य में है और दूसरे में कर्मवाच्य से है। इसी प्रकार 'मैं दौड़ता हूं' और 'मुक्ससे रौड़ा जाता है' वाक्यों का भी अभिप्राय तो एक ही है, परन्तु क्रिया-पर क्रमात् कर्तृवाच्य और भाववाच्य होने के कारण उनके रूपों में अन्तर है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य क्रिया-पर बनाते समय मुख्य क्रिया के कृदंत रूप (जैसे—सीना और दौड़ना) में परि-वर्तन होता है। कुछ अवसरों पर सहायक क्रिया के रूप में भी परिवर्तन होता है और साथ में 'जाना' 'पड़ना' 'उठना' आदि क्रियाओं के कृदंत रूपों की भी संयोज्य-क्रिया-पदों के रूप में वृद्धि करनी पड़ती है। 'सीया है' का रूप 'सीया जाता है' हो जाता है ओर 'दौड़ता है' का रूप 'दौड़ा जाता है' हो जाता है।

सकर्मक धातुओं के कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य किया-पद बनते हैं। और अकर्मक धातुओं के कर्तृवाच्य और भाववाच्य किया-पद बनते हैं।

### ५. काल और क्रिया-पद

किया-पद के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। हिन्दी और प्रायः सभी भाषाओं या उनके ज्याकरणों में काल के मुख्य तीन भेद होते हैं:—

- १. वर्तमान काल ।
- २. भूत काल।
- ३. भविष्यन् काल ।

वर्तमान काल से अभिप्राय किया-पद के उस रूप से होता है जिससे यह पता चलता है कि कोई स्थिति इस समय विद्यमान है अथवा कोई कार्य इस समय हो रहा है। जैसे—(क) पेड़ में फल तमें हैं।(ख) राम रोटी खा रहा है।(क) वाक्य में किया-पद लाधारण रूप से वर्तमान स्थिति का सूचक है और (ख) वाक्य से उ्चित होता है कि कार्य अभी चल या हो रहा है। भूतकाल से अभि या किया-पद के उस रूप से होता है जिससे बीते हुए समय में किसी यटना, बात या स्थिति का होना या होते रहना मृचिन होता है। जैसे—'दिल्ली में रेल दुर्घटना हुई।' 'वहाँ भापण हुआ।' मकान

बनाया गया।' 'कारखाना बन रहा था' आदि वाक्यों में किया-पद भूतकालिक हैं। जब किया-पद आनेवाले समय में किसी घटना या बात का होना सूचित करता है, तब वह भविष्यत् कालिक होता हैं। और उसके द्वारा सूचित होनेवाला समय अविष्यत् काल कहलाता है। जैसे—'राम जायगा'; 'मोहन पढ़ेंगा'; 'दिन निकलेगा' आदि।

### कालों के उपमेद

तीनों कालों के तीन तीन उपभेद भी किये गये हैं—सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान; सामान्य भूत, पूर्ण भूत और अपूर्ण भूत तथा सामान्य भविष्यत्, पूर्ण भविष्यत् और अपूर्ण भवि-ष्यत्। व्यावहारिक चेत्र में इनके रूप इस प्रकार होते हैं—

| काल      | सामान्य     | पूर्ण         | अपूर्ण        |
|----------|-------------|---------------|---------------|
| वर्तमान  | राम जाता है | राम गया है    | राम जा रहा है |
| भूत      | राम गया     | राम गया था    | राम जाता था   |
| भविष्यत् | राम जायगा   | राम जा चुकेगा | राम रहा होगा  |

सामान्य वर्तमान से सृचित होता है कि (क) कार्य आदि का आरम्भ बोलने के समय हो रहा है; जैसे—पत्र भेजा जाता है, (ख) कोई कार्य स्वामाविक रूप से प्रायः या सदा हुआ करता है; जैसे—गाड़ियाँ आती हैं, आँधियाँ चलती हैं, बच्चे खेलते हैं, और (ग) कोई कार्य सदा नियमित अथवा सत्य रूप से होता है; जैसे—चार और चार आठ होते हैं, आँखे देखती हैं, कान सुनते हैं, पक्षी उड़ते हैं आदि। पूर्ण वर्तमान काल से सृचित होता है कि जो काम भूतकाल में आरम्भ किया गया था, वह वर्तमान काल में समाप्त हुआ है। जैसे—लड़का गया है, आदमी आया है, राम ने रोटी खाई है आदि। पूर्ण वर्तमान को आसन्न भूतकाल कहना अविक उपयुक्त है; क्योंकि यह भूतकाल का अभी अभी वीतना सृचित करता है। अपूर्ण वर्तमान काल में वार्य का कम चल रहा होता है। जैसे—पानी बरस रहा है, खाना बनाया जा रहा है, युद्ध हो रहा है। आदि।

सामान्य भूतकाल से सृचित होता है कि कार्य बोलने से पहले समाप्त हो चुका है। जैसे—राम गया, गाड़ी आई, पत्र मिला, पुस्तक हपी आदि। पूर्ण भूत से सृचित होता है कि कार्य बहुत पहले समाप्त हो चुका था। जैसे—राम पटने गया था, भारत का विभाजन हुआ था, देश स्वतन्त्र हुआ था आदि। अपूर्ण भूत से ज्ञात होता है कि भूत काल में काम हो रहा था। जैसे—राम जाता था, घर वनता था, नौकर उनके घर पर रहता था आदि।

सामान्य भविष्यत् काल से सूचित होता है कि कार्य आरम्भ होने-बाला है या होने को है । जैसे—राम जायगा, पत्र आवेगा, घर बनेगा, शहर बसेगा आदि । पूर्ण भविष्यत् से सूचित होता है कि आनेवाले समय में काम हो चुकेगा। जैसे—में खा चुकूँगा, धन नष्ट हो चुकेगा, लोग भूखों मर चुके होंगे आदि। अपूर्ण भविष्यत् काल से सृचित होता है कि कार्य हो रहा होगा या उसका क्रम चलता रहेगा। जैसे— गरमी पड़ती रहेगी, घड़ी चलती रहेगी आदि।

डक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विभिन्न कालों को सूचित करने के लिए किया से भिन्न-भिन्न किया-पद ही नहीं बनाये जाते, बिक डनके डपभेद सूचित करने के लिए डनके कई-कई रूप भी बनाने पड़ते हैं।

# ६. अर्थ और क्रिया-पद

व्याकरण में अर्थ से अभिप्राय क्रिया-पट के उस तत्त्व से होता है। जिससे यह जाना जाता है कि कर्ता की रवाभाविक धारणा क्या है। अर्थात् अर्थ कर्ता की वृत्ति बतलाते हैं। हम प्रायः देखते हैं कि कभी किया-पट से बक्ता का निश्चय सूचित होता है। कभी संदेह और कभी संभावना। 'राम काम करता है', 'राम रूच बोलता है', 'राम गाड़ी चलाता है' वाक्यों से बक्ता का निश्चित मत सृचित होता है। यहाँ वक्ता को राम द्वारा उक्त क्रियाएँ करने में कोई सन्देह नहीं, बिक्त पृणं विश्वास है। परन्तु, 'राम काम करता होगा', 'राम सच बोलता होगा' वा 'राम गाड़ी चलाता होगा' वाक्यों में बक्ता राम के निश्चित

W. J. J.

क्षप से उक्त कियाएँ करने के संबंध में कुछ नहीं कह रहा है, विक उसके कहने के प्रकार से यह पता चलता है कि उसे अनिश्चय या सन्देह है कि वह ऐसा करता भी हो या न भी करता हो। कभी-कभी किया-पद से केवल संभावना सूचित होती है। जैसे—पानी वरसेगा। 'राम पढ़ें', 'राम काम करे', 'राम दिल्ली जाय' आदि। वाक्यों में वक्ता न तो राम के विषय में कुछ निश्चयपूर्वक ही कह रहा है और न उसके संबंध में सन्देह ही प्रकट कर रहा है। वह तो यहाँ आशा या संभावना सात्र व्यक्त कर रहा है।

जब किया-पद से निश्चय सूचित होता है, तब उसे निश्चयार्थ कहते हैं, जब सन्देह सूचित होता है, तब उसे संदेहार्थ कहते हैं, और जब सम्भावना (आशा, अनुमान या इच्छा,) सूचित होती है, त्तव उसे संभावनार्थ कहते हैं। इन तीन अर्थों के अतिरिक्त दो अर्थ और भी होते हैं, जिन्हें आज्ञार्थ ओर संकेतार्थ कहते हैं। किया के जिस रूप से आज्ञा या विधान, उपदेश या प्रार्थना सूचित होती है, उसे आजार्थ कहते हैं। जैसे-तुम घर जाओ, सच बोलो, भिक्षा दें। उक्त तीनों वाक्यों से कमान् आज्ञा या विधान, उपदेश और प्रार्थना सूचित होती है, इस लिए यहाँ तीनों किया-पद श्राज्ञार्थ हैं। जब किया-पद से किसी के होने में कोई शर्त लगी रहती है या जब दो घटनाओं की असिद्धि सुचित होती है, तव उसे संकेतार्थ कहते हैं। जैसे-राम आता तो उसे पुरस्कार मिलता। यहाँ 'आता' किया-पद में आने की शर्त लगी है इस लिए यह संकेतार्थ हुआ। इसी प्रकार 'तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे' में भी 'करोगे' क्रिया-पट संकेतार्थ ही है । क्योंकि इसमें परिश्रम करने की शर्त लगी है। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वक्ता को विभिन्न अर्थो का बोध कराने के लिए विभिन्न किया-पद बनाने पड़ते हैं।

्र इस वात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि कोई वाक्य बोलते चा लिखते समय उसमें जिस क्रिया-पद को स्थान दिया जाय, वह पुरुप लिंग, वचन, वाच्य, काल और अर्थ इन सभी दृष्टियों से ठीक हो। अगले प्रकरण में किया-पदों की रचना पर विचार किया जायगा, जहाँ इस सम्बन्ध की कुछ और बातें बतलाई जायँगी।

#### अभ्यास

- किया-पद वनानेवाले कितने कारण है ? उनका उदाहरण सहित निर्देश करें।
- २. वाच्य किसे कहते हैं ? हिंदी व्याकरण में वाच्यों के भेदो पर टिप्पणी लिखिए।
- ३. श्रर्थ किसे कहते हैं ? उनके कितने प्रकार होते हैं ? उदाहरण सहितः कतलानें।
- ४- काल किसे कहते हैं ? उसके भेदों और उपभेदों के नाम वतलाइए।

# पन्द्रहवाँ प्रकरण

#### किया-पदों की रचना

धातुओं सें प्रत्यय जोड़कर और कुछ अवस्थाओं में प्रत्यय जोड़ने के अतिरिक्त सहायक धातु के सहयोग से भी किया-पद बनाये जाते हैं। जैसे—

- (क) मोहन सोया।
- (ख) कृष्ण चले।
- (ग) मोहन सोता है।
- (घ) कृष्ण चलता है।
- (क) और (ख) वाक्यों में क्रमात् सो और चल धातुओं में प्रत्यय जोड़कर 'सोया' और 'चले' क्रिया-पद बनाये गये हैं; और (ग) तथा (घ) वाक्यों में क्रमात् उक्त धातुओं में प्रत्यय और सहायक धातु (है) लगाकर 'सोता है' और 'चलता है' क्रिया-पद बनाये गये हैं। हूं, हो, है, था, थो, थे, थीं, गा, गी और गे ये सभी एक 'ह' धातु के ही बने हुए क्रिया-पद हैं जो स्वतन्त्रक्षप से भी प्रयुक्त होते हैं और अन्य धातुओं के प्रत्यय-युक्त क्ष्पों के साथ सहायक कष्प में भी लगाए जाते हैं। जैसे—

मैं हूं मैं खाता हूं, मैं खाती हूं तुम हो तुम खाते हो, तुम खाती हो वह हे वह खाता है, वह खाती है

में, तू या वह था में, तू या वह खाता था, में, तू ओर वह खाते थे में, तू या वह था। में, तू या वह खाती थो, में, तू ओर वह

खाती थीं

हम, तुम या वे थे हम, तुम या वे खाते थे हम, तुम या वे थों हम, हम, तुम या वे खाती थीं

वह खाएगा वह खाएगी वे खाएँगे वे खाएँगी

गा, गी श्रौर गे किया-पद स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं होते; सदा सहायक थातु के रूप में प्रयुक्त होते है। 'राम गा' यहाँ गा किया-पद 'गा' धातु का प्रत्ययलुप्त हो जाने पर बना हुआ क्रिया-पद है। 'गा' मूल क्रिया-पद और 'गा' सहायक क्रिया-पद के रूप के अन्तर का सदा ध्यान रखना. चाहिए। 'राम तू (गीत) गा।' में 'गा' मूल क्रिया-पद है; और 'राम जायगा।' में 'गा' सहायक किया-पद है। ऐसा ही भ्रम 'हो' किया-पदके सम्बन्ध में भी हो सकता है। 'हो' धातु भी है, जिससे होता है, होते हो, होता था आदि रूप बनते हैं; और यही धातु कभी कभी प्रत्यय लुप्त हो जाने पर या प्रत्यय न लगाने पर अपने सामान्य रूप में भी प्रयुक्त होती है। जैसे-बातचीत हो, वोध हो, विचार हो आदि। 'ह' धातु से बना हुआ 'हो' क्रिया-पट मध्यम पुरुप सर्वनाम के साथ आता है, और 'हो' धातु का 'हो' किया-पद अन्य पुरुप के साथ आता है; यह सूद्रम अन्तर सदा ध्यान में रखना चाहिए। 'ह' धातु का 'हो' सदा निश्चयात्मक होता है; और 'हो' धातु का 'हो' अनिश्चयात्मक होता है। 'तुम हो' और 'तुम जाते हो' इन दोनों वाक्यों में 'हो' निश्चयात्मक है। परन्तु 'वर्षा हो' और 'त्रिचार हो' में 'हो' अनिश्चयात्मक है; क्योंकि कीन जाने वर्षा या विचार हो, या न भी हो ।

धातुओं में लगाये जानेवाले प्रत्यय

धातुओं में लगाये जानेवाले प्रत्ययों के दो वर्ग किये जाते हैं। <sup>एक वर्ग</sup> वह है जिसमें स्वरांत व्यंजन प्रत्यय होते हैं, और दूसरा वर्ग पह है जिसमें स्वर प्रत्यय होते हैं । नीचे के उदाहरण देखें— धातु स्वरांत व्यंजन प्रत्यय स्वर प्रत्यय धातु सा + ता खा + ए=खाए

खा + ती पढ़ + ए=पहे

खा + ते पढ़ + ए=पढ़े खा + या खा + एँ=खाएँ=खायँ खा + यी=खाई <sup>5</sup> पढ़ + एँ=पढ़ें खा + ये=खाए <sup>5</sup> पड़ + एँ=पड़ें जा + ओ=जाओ जा + ऊँ=जाऊँ

उक्त दोनों प्रकारों के प्रत्ययों के सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखन चाहिए कि जब वक्ता द्वारा किया का निश्चय जतलाना अभीष्ट होत है, तब धातुओं में स्वरांत व्यंजन प्रत्यय जोड़े जाते हैं, और जब वक्त के कथन से निश्चय न सृचित होता हो, तब स्वर प्रत्यय लगते हैं जैसे—

राम जाता है
राम गया।
राम जायेगा (जाएगा)।

डक्त वाक्यों में वक्ता राम के सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कह रहा है। यहाँ राम के जाने में कोई संदेह नहीं उठता। परन्तु जब वक्ता कहता है—

> राम जाए (या जाय )। तुम जाओ ! अनिश्चयात्मक रूप मैं जाऊँ ?

तव उक्त किया-पर्ने से आशा, इच्छा या सम्भावना सूचित होती है, परन्तु निश्चय नहीं सूचित होता। क्योंकि किसी की इच्छा या आज्ञा का पालन करना या न करना दूसरे के मन की बात है। वह उसका पालन कर भी सकता है और नहीं भी। यदि राम से कहा

<sup>9.</sup> खायी, खाये आदि में यकार का ठीक और पूरा उचारण न होने के कारण उनके खाई, खाए आदि रूप हो जाते हैं यहाँ ई और ए प्रत्यय नहीं वितक यी और ये ही प्रत्यय माने जाने चाहिएँ।

जाय—'तुम जाओ।' तो हो सकता है कि वह चला जाय और यह भी हो सकता है कि वह न भी जाय। स्पष्ट है कि यहाँ निश्चय का अभाव है। कुछ और उदाहरण लीजिए—

राम पढ़ें। राम सौ वर्ष जिए। मैं बड़ा होऊँ। मैं अध्ययन कहूँ। हम पुनः जनमें।

यह आवश्यक नहीं है कि राम हमारे कहने से पढ़ने ही लग जाय या सौ वर्ष तक जीता ही रहें। हमारी आकांक्षा तो उसके बड़े होने या स्वयं अध्ययन करने की अवश्य हैं; परन्तु न जाने भविष्य में ऐसा हो या न भी हो। हमारी इच्छा है कि हम पुनः इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आयें, परन्तु हो सकता कि हमारी मुक्ति हो जाय और हम जन्म-मरण के बंधन से छूट जायं और फिर जन्म न लें।

#### स्वरांत व्यंजन प्रत्यय

हिन्दी में त और य ये दो मुख्य स्वरांत व्यंजन प्रत्यय हैं जो धातुओं में लगाये जाते हैं। यदि किया का कर्जा पुंलिंग एक वचन हो तो इनके रूप आकारांत हो जाते हैं और यदि कर्जा स्त्रीलिंग एक वचन हो तो ये ईकारांत हो जाते हैं। यदि कर्जा पुंलिंग बहुवचन हो तो इनके रूप एकारांत हो जाते हैं, और यदि कर्जा स्त्रीलिंग बहुवचन हो, तो इनके रूप ईकारांत हो जाते हैं। जैसे—

|              | त प्रत्यय         | य प्रत्यय          |
|--------------|-------------------|--------------------|
| पुं० एकवचन ' | राम जाता है       | राम गया            |
| स्त्री॰ "    | सीता जाती है      | सीता गयी, गई⊛      |
| पुं० बहुवचन  | लड़के जाते हैं    | लड़के गये          |
| स्त्री॰ ,,   | लड़िकयाँ जाती हैं | लड़िकयाँ गयीं, गईं |

<sup>%</sup> य का ठीक और पूरा उचाररा न होने के काररा वह लुप्त हो जाता है।

त सामान्य प्रत्यय है। इसके साथ 'ह' सहायक धातु के हूँ, हो है और हैं रूप आते हैं तब क्रिया-पद सामान्य वर्तमानकालिक होते हैं। जैसे—

एक-वचन बहुवचन
प्रथम पुरुष पुं० वह जाता है वे जाते हैं

" स्थ्री० वह जाती है वे जाती हैं

मध्यम पुरुष पुं० तू जाता है तुम जाते हो

" स्थ्री० तू जाती है तुम जाती हो

उत्तम पुरुष पुं० मैं जाता हूँ हम जाते हैं

" स्थ्री० मैं जाती हूँ हम जाती हैं

जब त प्रत्यय के साथ 'ह' घातु के था, थी, थे और थीं रूप सहायक क्रिया-पद के रूप में लगते हैं, तब क्रिया-पद अपूर्ण भूत- कालिक हो जाते हैं। जैसे—

एक-वचन बहुवचन
प्रथम पुरुप पुं ० वह जाता था वे जाते थे

" " स्त्री ० वह जाती थी वे जाती थीं
मध्यम पुरुष पुं ० तू जाता था तुम जाते थे

" स्त्री ० तू जाती थी तुम जाती थी
उत्तम पुरुष पुं ० में जाता था हम जाते थे

" स्त्री ० में जाती थी हम जाती थीं

अपूर्ण भूतकालिक क्रिया-पदों का एक और रूप भी होता है जिसका उल्लेख हम इसी प्रकरण में आगे चल कर करेंगे।

त प्रत्यय के साथ जब 'ह' धातु के गा, गी, गे, रूप प्रयुक्त होते हैं, नव अपूर्ण भविष्यत्कालिक किया-पद वन जाता है। यहाँ एक और वात याद रखनी चाहिए। वह यह कि प्रत्यययुक्त धातु और सहायक धातु के बीच में 'रह' प्रत्यय भी लगता है। इसका एक उचन पुंलिंग और एक उचन खीलिंग कर्त्ता होने पर एक ारांत रूप (अर्थोत् रहे ना है। बहुवचन पुंलिंग वहुवचन खीलिंग कर्त्ता होने पर

एँकारान्त (अर्थात् रहें) हो जाता है। उत्तम पुरुष एकवचन (पुंलिंग या स्त्रीलिंग) कत्ती होने पर इसका रूप ऊँकारांत (अर्थात् रहूँ) होता है। इसी प्रकार मध्यम पुरुष बहुवचन पुंलिंग और स्त्री० कत्तीओं के साथ इसका रूप ओकारांत (अर्थात् रहो) हो जाता है। ये अपवाद हैं। इनके उदाहरण देखें।

|                   |         | एक-वचन          | बहुवचन         |
|-------------------|---------|-----------------|----------------|
| प्रथम पुरुप       | पुं०    | वह चलता रहेगा   | वे चलते रहेंगे |
| )) j              | स्त्री० | वह चलती रहेगी   | वे चलती रहेंगी |
| मध्यम पुरुष       | oʻį     | तू चलता रहेगा   | तुम चलते रहोगे |
| 33 <del>3</del> 3 | स्त्री० | तू चलती रहेगी   | तुम चलती रहोगी |
| रत्तम पुरुष       | पुं०    | मैं चलता रहूँगा | हम चलते रहेंगे |
| " "               | स्री०   | मैं चलती रहूँगी | हम चलती रहेंगी |

हम अपर कइ आये हैं कि अपूर्ण भविष्यन् कालिक किया-पदों में 'रह' भी जोड़ा जाता है। 'रह' प्रत्यय अपूर्णता का द्योतक है; इसी लिए यह अपूर्ण वर्तमान और अपूर्ण भूतकालिक किया-पद बनाने में भो प्रयुक्त होता है। जैसे—

## अपूर्ण वर्तमान-कालिक क्रियापद

| एक-वचन         | वहुवचन        |
|----------------|---------------|
| वह जा रहा है   | वे जा रहे हैं |
| बह जा रही है   | वे जा रही हैं |
| त् जा रहा है   | तुम जा रहे हो |
| त्जारही हैं    | तुम जा रही हो |
| में जा रदा हूं | हम जा रहे हैं |
| मै जा रही हैं  | हम जा रती हैं |

यहाँ ध्यान में रखने की बात यही है कि लामान्य वर्तमान-कालिक किया-पर्द में जो 'त' प्रत्यय लगाया गया था। वह न लगाकर 'रह' प्रत्यय लगाया गया है। 'रह' यहाँ अपने सामान्य नियम के अनुसार आकारांत, ईकारांत और एकारांत होता है। अर्थात् पुंलिग एकवच कत्तों के साथ आकारांत; स्त्रीलिग एकवचन के साथ ईकारांत, पुंलि बहुवचन के साथ एकारांत और स्त्रीलिग बहुवचन के साथ ईकारां हो जाता है। 'ह' धातु के बने हुए हूँ, हो, है, हैं के स्थान पर उसके थ थे और थी रूप लगा दिये जाने पर अपूर्ण भूतकालिक क्रिया पर बन हैं। 'रह' के रूप ठीक वही रहते हैं, जो अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिय पदों में होते हैं। जैसे—

## अपूर्ण भृतकालिक क्रिया पद

|                  | एकवचन         | बहुवचन         |
|------------------|---------------|----------------|
| प्रथम पुरुप पुं० | वह जा रहा था  | वे जा रहे थे   |
| " " দ্বী০        | वह जा रही थी  | वे जा रही थीं  |
| मध्यम पुरुष पुं० |               | तुम जा रहे थे  |
| ,, ,, स्त्री०    | तू जा रही थी  | तुम जा रही थीं |
| उत्तम पुरुष पुं० | मैं जा रहा था | हम जा रही थी   |

सामान्य भूतकाल में य प्रत्यय लगता है। पुंलिग एक वचन में यह आकारांत और पुंलिग बहुवचन में एकारांत हो जाता है, तथ स्त्रीलिग एकवचन में ईकारांत और बहुवचन में ईकारांत हो जाता है। इसमें सहायक धातु नहीं लगती। जैसे—

|                  | एकवच <b>न</b>  | बहुबचन           |
|------------------|----------------|------------------|
| प्रथम पुरुप पुं० | वह गया         | वे गये           |
| " " স্ক্রী০      | वह गयी, गई क्ष | वे गयीं, गई 🕸    |
| मध्यम पुरुष पुं० |                | तुम गये          |
| " " স্কী০        | तू गयी, गई 🍪   | तुम गयीं, गई क्ष |

<sup>\*</sup> जैसा कि पहले कहा जा चुका है, य का ठीक श्रीर पृरा उच्चारण हो सक्ने के कारण उसका लोप हो जाता है; श्रीर गयी का गई तथा गयी गई रूप हो जाता है।

हम गरे ज की० मैं गया हम गरे इस गई

सामन्य भूतकालिक क्रिया-पदों में 'ह' धातु के हूँ, हो, है और हैं सहायक क्रिया-पद जोड़ देने पर क्रिया-पद आसन्न भूतकालिक अर्थात् पूर्ण वर्तमान कालिक हो जाते हैं और था, थी, थे और थीं सहायक क्रिया-पद जोड़ देने पर पूर्ण भूतकालिक क्रिया-पद बन जाता है। हूं, हो, है वर्तमान-कालिक सहायक क्रिया-पद है। इसलिए सामान्य भूतकाल में क्रिया-पदों में इनके लगाये जाने पर उनका आसन्न या समीपस्थ वर्तमान-कालिक हो जाना स्वाभाविक ही है। था, थी, थे, और थीं भूतकालिक सहायक क्रिया-पद हैं, सामान्य भूतकालिक क्रिया-पदों में इनके लगाये जाने पर उनका पूर्ण भूतकालिक क्रिया-पद होना भी स्वाभाविक है।

# आसन भूतकालिक क्रिया-पद

|             |         | एक-वचन      | बहुवचन     |
|-------------|---------|-------------|------------|
| प्रथम पुरुष | पुं०    | वह आया है   | वे आये हैं |
| ;; ;;       | स्त्री० | वह आई है    | वे आई हैं  |
| मध्यम पुरुष | पुं०    | तू आया है   | तुम आये हो |
| " "         | खी०     | तूं आई है   | तुम आई हो  |
| उत्तम पुरुप | पुं०    | में आया हूं | हम आये हैं |
| ;; ;;       | स्त्री॰ | मैं आई हूँ  | हम आई हैं  |
| 6           | _       | _           |            |

#### प्णे भ्त-कालिक क्रिया-पद

| - <b>-</b> -            | •          |            |
|-------------------------|------------|------------|
|                         | एक-बचन     | वहुवचन     |
| प्रथम पुरुप पुं०        | वह आया था  | वे आये थे  |
| ⊶ ⊶ स्त्री≎             | वह आई थी   | वे आई थी   |
| सध्यम पुरुष पुं०        | त् आया था  | तुम आये थे |
| स्त्रीव                 | त् आई थी   | तुम आई थीं |
| <b>डत्तम पुरुष</b> पुंट | में आया था | हम आये थे  |
| स्बीट                   | में आई धी  | हम आई थी   |
|                         |            |            |

हमने अब तक कत्ती का निश्चय सूचित करने वाले तीनों कालों में दोनों लिंगों में और तीनों वचनों में बननेवाले अधिकतर रूपों की रचना के सिद्धांत बतलाये हैं। अब हम ऐसे किया-पदों की रचना के सम्बन्ध में विचार करेंगे जिनसे वक्ता का अनिश्चय सृचित होता है।

भविष्यत् सदा अनिश्चित तथा संदिग्ध होता है; इसलिए भविष्यत्-काल के सूचक किया-पदों में स्वर प्रत्यय लगते हैं । सामान्य भविष्यत्काल के इन क्रिया-पदों पर ध्यान दीजिए-

बहुवचन वह जाएगा ( जायगा ) वे जाएँगे (जायँगे) पुं० प्रथम पुरुष स्त्री० वह जाएगी (जायगी) वे जाएँगी ( जायँगी ) 77 पुं० तू जाएगा ( जायगा ) तुम जाओगे मध्यम " स्री० तू जाएगी (जायगी) तुम जाओगी पुं० मैं जाऊँगा उत्तम ,

एक-वचन

हम जाएँगे ( जायँगे ) स्त्री० मैं जाऊँगी हम जाएँगी ( जायँगी )

सामान्य भविष्यत् काल में धातुओं में अनिश्चयसूचक स्वर प्रत्ययों के अतिरिक्त 'ह' धातु के जो गा, गे और गी सहायक किया-पद जोड़े गये हैं, वे भी वस्तुतः निश्चयसूचक ही हैं । अनिश्चित भविष्यत् में भी वक्ता का दृढ निश्चय या पूर्ण सम्भावना जतलाने के उद्देश्य से ही उक्त सहायक किया-पद लगाये जाते हैं । उक्त निश्चयसूचक सहायक किया-पदों के रूप तो उसी प्रकार चलते हैं जैसे कि हम ऊपर बतला चुके हैं; अर्थात् पुंलिंग एक-वचन रूप आकारांत, स्त्रीलिंग एक-वचन रूप ईकारांत, पुंलिग बहुवचन रूप एकारांत और स्त्रीलिंग बहुवचन रूप ईकारांत होता है। यहाँ धातुओं में जो स्वर प्रत्यय ए लगा है। उसका बहुवचन रूप एँ होता है। एक-बचन उत्तम पुरुप में ए का क हो जाता है; और बहुवचन मध्यम पुरुप में ए का ओ हो जाता है। जब धातु अकारांत होती है, तव उसमें उक्त प्रत्यय अलग से नहीं जोड़े जाते; चिक वे धातु के अन्तिम 'अ' का स्थान प्रहण कर लेते हैं।

जैसे-

| वह पढ़ेगा  | वे पढ़ेंगे |
|------------|------------|
| वह पढ़ेंगी | वे पढ़ेंगी |
| तू पढ़ेगा  | तुम पढ़ोगे |
| तू पढ़ेगी  | तुम पढ़ोगी |
| मैं पहुँगा | हम पढ़ेंगे |
| में पहुँगी | हम पढ़ेंगे |

दे, ले आदि एकारांत घातुओं में ए प्रत्यय नहीं जोड़ा जाता। एक वचन में घातु अपने सामान्य रूप में चलती है और बहु-वचन में इसमें केवल अनुस्वार की वृद्धि की जाती है। उत्तम पुरुप एकवचन में तथा मध्यम पुरुप बहुवचन में घातु के ए को ही प्रत्यय मानकर उसके स्थान पर ऊँ और ओ कर दिया जाता है। इस प्रकार दे, के दूँगा और दूँगी तथा दोगे और दोगी किया-पद बनते हैं।

'हो' धातु भी उक्त दे और ले धातुओं के वर्ग में ही आती है। अन्तर इतना ही है कि उत्तम पुरुप एक-वचन में तथा मध्यम पुरुप बहुवचन में धातु में कमात् कें, और ओ प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जब कि दे और ले धातुओं के एकार ही ककार और ओकार हो जाते हैं। इस प्रकार 'हो' धातु के किया-पदों के रूप होक गा ओर होक गी तथा होओगे और होओगी होंगे। ईकारांत धातुओं में ए प्रत्यय लगाने पर व इकारांत हो जाती हैं—पीना से पिएगा, जीना से जिएगा आदि। इस काल में ए के स्थान पर आनेवाले अन्य स्वर प्रत्ययों के साथ धातु का रूप यथायन रहता है। जैस—पीक गा, जीओगे आदि।

उक्त सामान्य भविष्यत् काल के किया-पर्दों में से सहायक किया-पर्द गान में और भी हटा देने पर रोप रूप भी अपने-अपने लिंगों और वचनों के नाथ आज्ञा, आशीर्वाद् प्रार्थनान विधि, शाप, शुभकामना आदि प्रसंभों में भविष्यत् फाल में ही प्रयुक्त होते हैं। केवल मध्यम पुरुष एकवचन में धातु में जोड़े गये ए प्रस्यय का लोप हो जाता है। जैसे—

```
एक-वचन
वहुवचन
विधि, शाप,
प्रथम पुरुष वह पढ़ें वे पढ़ें आशीर्वाद,
दोनों लिंग वह जिए वे जिए ग्रुभ कामना
आदि प्रसंगों में

सध्यम पुरुष तू पढ़ तुम पढ़ो आज्ञा
दोनों लिंग तू जी तुम जीओ देने में

उत्तम पुरुष में पहूँ हम पढ़ें आज्ञा
दोनों लिंग में जीऊँ हम जिए माँगने आदि में
```

जब तू के स्थान पर आप, सरकार, श्रीमान आदि आदरार्थक शब्द आते हैं, तब धातु में 'इए' प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे—

| सध्यम पुरुष मध्यम पुरुष                |
|----------------------------------------|
| एक-वचन आदरार्थक बहुवचन                 |
| तू जा आप जाइए<br>तू बैठ श्रीमान् बैठिए |
| त् खा सरकार खाइए                       |
| तू ला महाराज लाइए आदि, आवि             |

उक्त मध्यम पुरुप आद्रार्थक किया-पदों में सहायक क्रिया 'गा' लगाकर दूरस्थ भविष्यत् प्रार्थना सृचित की जाती है । जैसे—

> आप जाइएगा । आप बैठिएगा । सरकार खाइएगा । आदि ।

उक्त रूप प्रश्नात्मक भी हो सकते हैं। जैसे—खाना खाइएगा ? ले आऊँ ? आदि।

#### अभ्यास

- ९. धातुभों में जोड़े जानेवाले प्रत्ययों के प्रकार और रूप बतलाइए।
- २. 'पढ़' तथा 'चल' धातुओं में प्रत्यय श्रीर यदि श्रावश्यक हो तो सहायक किया-पद जोड़कर सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत श्रीर सामान्य भविष्यत् काल में विभिन्न पुरुषों के एकवचन तथा बहुवचन पुंलिंग कर्ताओं के लिए किया-पद बनाइए।
- रे. खा तथा पी घातुओं के विभिन्न पुरुषों के स्त्रीलिङ एक-वचन तथा बहुवचन कर्ताओं के लिए अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण भूत और अपूर्ण भविष्यत् के किया-पद् बनाइए।

# सोलहवाँ प्रकरण

#### वाक्य-विचार

### वाक्य और उनके अंग

जिस पद या पदों के समूह से पूरी बात समक में आ जाय, या जिससे कोई विचार प्रकट होता हो, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे-राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ हमें इस बात का पूर्ण ज्ञान होता है कि एक विशिष्ट व्यक्ति है जो एक विशिष्ट क्रिया कर रहा है। जब किसी से कहा जाता है—'उठो'। तो यह 'उठो' भी एक वाक्य है, क्योंकि इस एक शब्द से भो वक्ता का पूर्ण अभिप्राय समभ में आ जाता है। उठो वस्तुत; 'तुम उठो' वाक्य सें का कत्ती 'तुम' का लोप हो जाने पर शेष रहनेवाला रूप है । साधारणतया वाक्य में दो पद अवश्य होते हैं। जैसे-कुत्ता आया, शत्रु भागा, पुस्तक मिली, मोहन बोला आदि । जिस वाक्य में कम से कम दो पद होंगे, उनमें से एक ऐसा पद अवश्य होगा, जिसके विपय में कुछ कहा गया है, और दूसरा पद ऐसा होगा, जिसके द्वारा उक्त पद ( जिसके विषय में कुछ कहा गया है।) के संबंध में कुछ बतलाया गया होगा। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे वाक्य-विचार के प्रसंग में 'उद्देश्य' कहते हैं, और जिसके द्वारा उक्त विषय प्रतिपादित या संपन्न होता है, उसे 'विधेय' कहते हैं। जैसे—

उट्टेश्यविधेयरामउठाकृताआयाशत्रुभागामोहनगया

यहाँ राम, कुत्ता, शत्रु और मोहन के सम्बन्ध में कुछ कहा गया हैं

इसिलए ये उद्देश्य हुए; और उठा, आया, भागा और गया के द्वारा क्रमात् उद्देश्यों के संबंध में कुछ कहा गया है; इसिलए ये विघेय हुए । वाक्य में चाहे कितने ही पद क्यों न हों, वे या तो उद्देश्य के अर्थ का विस्तार करनेवाले होंगे या विधेय के अर्थ का विस्तार करनेवाले। जैसे—

| •                       |          |                                                               |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| वाक्य                   | उद्देश्य | विघेय विस्तारक                                                |
| राम जल्दी चठा           | राम      | चठा 'जल्दी' पद यहाँ 'उठा' विघेय                               |
| काला कुत्ता आया         | कुत्ता   | का अर्थ-विस्तार करता है। आया 'काला' यहाँ कुत्ता उद्देश्य का   |
| रेरा शत्रु भागा         | যান্ত্র  | अर्थ-विस्तार करता है।<br>भागा 'मेरा' यहाँ 'शत्रु' उद्देश्य का |
| गेहन ने कृष्ण           | मोहन ने  | अर्थ-विस्तार करता है। मारा 'कुष्ण को' यहाँ 'मारा' विधेय       |
| को मारा<br>ोह्न का भाई, | श्याम    | का अर्थ-विस्तारक है।<br>गया यहाँ 'मोहन' का भाई,               |
| श्याम घर गया            |          | श्याम का अर्थ-विस्तारक है<br>और 'घर' अर्थ-विस्तारक है         |
|                         |          | 'गया' का ।                                                    |

उद्देश्य के अर्थ-विस्तारक को उद्देश्य-वर्धक और विघेय के अर्थ-विस्तारक को विधेय-वर्धक कहते हैं। पद-परिचय देते समय यह भी यतलाना पड़ता है कि अमुक पद उद्देश्य है या विधेय; अथवा उद्देश्य-वर्धक है या विधेयवर्धक।

## वाक्यों के प्रकार

रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के और अर्थ की दृष्टि से आठ प्रकार के माने गये हैं। रचना की दृष्टि से निम्न प्रकार के वाक्य होने हैं:—

१. सरल या सामान्य वाक्य

# २. मिश्र वाक्य और

#### ३. संयुक्त वाक्य।

सरल या सामान्य वाक्य में एक ही विधेय रहता है, एक से अधिक विधेय नहीं होते; हाँ उद्देश्य एक या अनेक हो सकते हैं। जैसे— (क) मोहन आया। और (ख) राम, सीता और लच्मण गये। उक्त दोनों वाक्यों में एक ही एक विषेय हैं; परन्तुं (क) वाक्य में एक इद्देश्य और ( ख )वाक्य में तीन उद्देश्य हैं। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्यों को कहते हैं जो दो या कई उपवाक्यों अर्थात् छोटे वाक्यों के मेल से बने होते हैं। इनमें एक से अधिक विघेय रहते हैं दोनों में अन्तर यही है कि मिश्र वाक्य में एक वाक्य प्रधान होता है और शेष वाक्य उस प्रधान वाक्य के अधीन होते हैं। परन्तु संयुक्त वाक्य में जितने वाक्य होते हैं वे एक दूसरे के अधीन नहीं होते। (क) उसने कहा था कि मैं कल दिल्ली जाऊँगा। (ख) वह बैठकर सुस्ताया, लेटा और सो गया। (क) वाक्य में 'उसने कहा था' मुख्य वाक्य है, और 'मैं कल दिल्ली जाऊँगा' पूर्णतया मुख्य वाक्य के अधीन है, इसलिए यह मिश्र वाक्य हुआ। परन्तु (ख) वाक्य तीन स्वतन्त्र वाक्यों का समूह है। यहाँ 'बैठ कर सुस्ताना', 'लेटना' और 'सो जाना' पद एक दूसरे के अधीन नहीं है, बल्कि अलग-अलग बातों या विधेयों के सूचक हैं, इसितए यह संयुक्त वाक्य है।

अर्थ के विचार से वाक्य आठ प्रकार के होते हैं, जिनके नाम हैं—

- १. विधानार्थक वाक्य
- २. निषेधार्थक बाक्य
- ३. आज्ञार्थक वाक्य
- ४. प्रश्नार्थक वाक्य
- ४. विस्मादिबोधक वाक्य
- ६. इच्छार्थक वाक्य
- ७. संदेहार्थक बाक्य और
- संकेतार्थक वाक्य

जिस वांक्य में किसी काम, चीज या बात का विधान किया गया हो अर्थात् जिस वाक्य से किसी किया का होना सृचित होता हो, उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं । 'पानी वरस रहा है', 'आँधी आई', 'मैंने रोटी खाई' आदि विधानार्थक वाक्य हैं । जिस वाक्य के द्वारा किसी कार्य का निपेध किया जाता या होता है, वह निषेधार्थक वाच्य कहलाता है । जैसे—(क) वह नहीं जा सकता, (ख) पानी नहीं वरसा था, (ग) तुम मत बोलो आदि । जिस वाक्य के द्वारा किसी को कोई आज्ञा. आदेश या उपदेश दिया जाता है अथवा प्रार्थना आदि की जाती है, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे-(क) तुम वाहर निकल जाओ। (स्व ) झूठ नहीं बोलना चाहिये। (ग) भगवान्! मुझे क्षमा कर दो। प्रश्नार्थक वाक्य में किसी से कोई बात पूछी जाती हैं। जैसे—(क) तुम कहाँ गये थे ? ( ख) क्या आज छुट्टी है ? (ग) क्या सचमुच जहाज दूव गया ! आदि । जिन वाक्यों में हर्ष, विस्मय, दुःख छादि मनोभाव प्रकट किये जाते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे—( क ) अहा ! कैसे सुहावने वादल है। ( ख ) ओह ! वह भी चोर निकला ! ( ग ) हाय ! हम लुट गये । आदि। इच्छावोधक वाक्य उसे कहते हैं जिस्में इच्छा प्रकट की गई हो खथवा आशीर्वाट आदि दिया गया हो । जैसे—चलो, सैर करने चलें। ( ख ) भगवान् तुम्हें गशस्वी करे, आदि । संदेहार्थक वाक्य ऐसे वावयं को कहते हैं, जिससे संदेह, शंका, संभावना आदि सृचित होती हो। जैसे—(क) शायद पिताजी आ जायँ। (ख) हो सकता है कि या न जाय। (ग) आज वर्षा हो सकती है, आदि । जिस वाक्य में फिसी भावी काम का संकेत किया गया हो, उसे संकेतार्थक वाक्य पाते हैं। जैसे—( क) अगर तुमने मुझे वहाँ जाने से रोका तो मैं प्राण दे यूगा। (रा ) यदि नोकरी मिल गई तो तुम्हारी भी सहायता णरता रहिंगा। इक्त दोनों वाक्यों में फ्रमात् 'प्राण देने' और 'सहायता फरने का संवेत मात्र किया नया है। कुछ लोगों ने अर्थ की दृष्टि से याक्य का एक और भेद एकार्यक वाक्य भी किया है। जिस याक्य

का एक ही अर्थ हो, उसे वे एकार्थक वाक्य कहते हैं। परन्तु वास्तव में यह वाक्य का कोई भेद नहीं है।

#### वाक्य-रचना

यदि हम हिन्दी भाषा के अनेक प्रकार के वाक्यों का अध्ययन करें को उनकी रचना के सम्बन्ध में हमें निम्नतिखित बातें दिखाई देंगी-

१. उद्देश्य पहले रखा जाता है और विघेय बाद में । साधारणत उद्देश्यवर्धक उद्देश्य के पहले आते हैं और विघेयवर्धक विधेय के पह आते हैं । जैसे—

- (क) राम जाता है। उद्देश्य विधेय
- ( ख ) कृष्ण का भाई राम घर आता है । उद्देश्य-वर्धक उद्देश्य विधेय-वर्धक विधेय
- ्(ग) राम ने सीता को वन में भेज दिय उद्देश्य विधेय-वर्धक विधेय
- ्(घ) काला घोड़ा सरपट दौड़ा। उद्देश्य-वर्धक उद्देश्य विधेय-वर्धक विधेय
- (ङ) मुझसे चला नहीं जाता । उद्देश्य विघेयवधक विधेय
- (च) तुम राम को पुस्तक दे दो। उद्देश्य विघेयवर्धक विघेय

२. जब उद्देश्य के उद्देश्य-वर्धक पद एक से अधिक होते हैं तब बाक्य में उन्हें रखने का क्रम इस प्रकार होता है :—

(क) यदि दो या अधिक विशेषण हों और उनमें से एक निर्देश सूचक हो तो निर्देश सूचक विशेषण पहले आवेगा; और तब बाद में दूसरा या दूसरे विशेषण रहेंगे; और तब अन्त में उद्देश्य होगा। जैसे न

(क) यह मेरा घर है।

चिर्नेज्यास्य विशेषण सार्वनामिक विशेषण उद्देश्य विधेय

(ख) यह मेरा छोटा माई है। ं निर्देश सूचक सार्वनामिक गुण वाचक उद्देश्य विघेय विशेषण विशेषण विशेषण

(ख) यदि निर्देशसूचक विशेषण न हों बल्कि दो या अधिक विशेषणों में से एक सार्वनामिक विशेषण हो तो सार्वनामिक विशेषण पहले आवेगा। जैसे—

मेरा बड़ा भाई आया है। मेरे योग्य पुत्र, कहना मानो। उसका नया संदेह आया है।

(ग) यदि निर्देशसूचक और सार्वनामिक से भिन्न दो विशेषण हों तो मानसूचक विशेषण पहले आवेगा । जैसे—यह बहुत चालाक लड़का है। तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी हो।

यहाँ 'बहुत' मानसूचक विशेषण है और चालाक तथा अच्छे गुणवाचक विशेषण हैं।

(घ) यदि विधेय केवल 'ह' धातु का बना हुआ क्रिया-पट हो ओर उद्देश्य विभक्तिरहित हो तो निर्देशसूचक और सार्वनामिक विशेषण से भिन्न कोई और विशेषण विशेषतः गुणवाचक विशेषण उद्देश्य के बाद रहेगा। जैसे—

> लड़का अच्छा है। विचार सुन्दर था। गरीव भूखा होगा। अध्यापक समभदार हैं।

प्रायः ऐसी अवस्था में विधेय-वर्धक नहीं होते।

- ( ए ) विभिन्नि-महित-उद्देश्य के बाद उद्देश्यवर्षक नहीं होते !
- (च) जमानाधिकरणक उदेश्य से ठीक पदले आता है। जैसे-
- (फ) मार्र मोइन जरा यह काम करो।

समानाधिकरण उद्देश्य

(ख) महात्मा - गॉधी आये थे। समानाधिकरण उद्देश्य

(छ) यदि समानाधिकरणों में से एक सर्वनाम भी हो तो वह बाद में रहेगा। जैसे—

> मोहन तुम झूठ क्यों बोलते हो ? राम तुम वहाँ क्यों गये ? महाशय, आप ऐसा क्यों कहते हैं ?

(ज) यदि वाक्य में दो उद्देश्य हों और वे 'और' या 'तथा' समुच्चय-बोधक से जुड़े हों और यदि दोनों उद्देश्य व्यक्तिवाचक एक ही वचन की तथा एक ही लिंग की संज्ञाएँ हों तो किया उद्देश्य के लिंग के अनुसार बहुवचन रूप में होगी जैसे—

राम और कृष्ण जायँगे। सीता और राधा जायँगी। मैं और वह जायँगे। मैं और वह जायँगी।

यदि व्यक्तिवाचक एक-वचन संज्ञाएँ विभिन्न लिंगों की हों तो किया पुंलिंग बहुवचन रूप में होगी। जैसे—

राम और सीता आये हैं।

ऐसे अवसरों पर प्रायः दोनों, सब आदि शब्द अन्तर्निहित रहते हैं । वाक्य का वास्तविक रूप होता है-राम और सीता दोनों आये हैं ।

व्यक्तिवाचक संज्ञाओं या सर्वनामों से भिन्न अन्य उद्देश्य होने पर किया एक वचन रूप में ही रहती है और उसका लिंग अन्तिम उद्देश्य के अनुरूप होता है। जैसे—

> चूना और पत्थर मँगवाया गया । गहना और कपड़ा चोरी गया । घोड़ा और गाड़ी खरीदी गई । प्रसन्नता और आश्चर्य हुआ ।

## भूख और प्यास लगी। आदि

यदि विभिन्न पुरुषों, विभिन्न लिंगों और विभिन्न वचनों के उद्देश्य हों और वे 'और' या 'तथा' अव्यय से जुड़े हों तो किया या तो अन्तिम उद्देश्य के लिंग और वचन के अनुरूप होगी या पुंलिग बहु-बचन रूप में होगी। जैसे—

(क) वह और तू जायगा।

(ख) वह और मैं जाऊँगा।

(ग) मैं और वह जायेंगे।

(घ) वे और मैं जायँगे।

यहाँ ग और घ वाक्यों को शुद्धता की दृष्टि से 'मैं और वह दोनों नायेंग' और 'वे और में सब जायेंगे' रूपों में लिखना चाहिए। 'वह और मैं जाऊँगा' लिखना प्रशस्त नहीं माना जाता और न 'वह और मैं नायेंगे' ही प्रशस्त माना जाता है। ऐसे अवसरों पर 'दोनों' का प्रयोग करना अधिक उत्तम होगा। वाक्य का रूप होगा—वह (पुरुष) और मैं (पुरुष) दोनों जायंगी।

३. वाक्यों में विधेय के विधेयवर्धक रखने के प्रमुख नियम ये हैं— (क) अव्यय विधेय-वर्धक विधेय से पहले आते हैं। जैसे—

> बहु जल्दी <u>चलता है।</u> विघेय-वर्धक विघेय।

( ख ) यदि विधेय-वर्धक दो पद हों और उनमें से एक अञ्यय हो और दूसरा पूर्वकालिक तत्काल बोधक आदि कृदंत हों तो अञ्यय पहले होगा तब छुदंत होगा और तब अंत में विधेय होगा। जैसे—

> लद्का जल्दी खाकर चला गया। पत्रूतर अभी देखते देखते डड़ गया। अधिक बिलम्ब तो वहाँ जाने में होगा।

(न) तक तो, भर भी ही आदि अन्यय उन्हीं शब्दों के पश्चात् ष्राते हैं जिनके विषय में वे निश्चय प्रकट करते हैं। जैसे—तुम भी जाओं ने । राम आवेगा ही।

१० मा० च्या०

(घ) यदि विधेय का कोई विधेयवर्धक विशेषण भी हो तो वह अन्यय तथा कृदंत के बाद और विधेय से पहले रहेगा। जैसे—

घड़ी यहाँ से देखते-देखते गायब हो गई।

(ङ) यदि वाक्य में कोई विधेय-वर्धक संज्ञा कर्मकारक में आई हो तो वह विकल्प से उद्देश्य के ठीक बाद भी रखी जा सकती है और विधेयक से ठीक पहले भी। कर्मपूरक सदा विधेय से पहले आता है। जैसे—

(क) मैं काम नहीं करूँगा। मैं नहीं काम करूँगा।

(ख) यहाँ का रिवाज कुछ और ही है। यहाँ का कुछ और ही रिवाज है।

(ग) मैं यहाँ रहकर <u>अंगरेजी</u> सीखूँगा। मैं अंगरेजी यहाँ रहकर सीखूँगा।

(घ) दो वर्ष पहले से लाहौर में रहता था। मैं दो वर्ष पहले लाहौर में रहता था।

(च) करण कारक, सम्प्रदान कारक, अपादान कारक और अधि-करण कारक में आई हुई विधेयवर्धक संज्ञा उद्देश्य के बाद आती हैं और तब कर्मकारक की संज्ञा आती है। जैसे—

राम छुरी से आम काटता है।
राम कृष्ण को पुस्तक देता है।
राम अयोध्या से बनारस जायगा।
राम वन में रहते थे।

यदि विघेयवर्धक कई कारक हों तो उनका कम इस प्रकार होता हे—पहले अधिकरण, फिर अपादान, फिर सम्प्रदान, फिर करण और अन्त में कर्म। करण विकल्प से कभी-कभी अधिकरण के बाद भी रखा जाता है। जैसे—हनुमान वाटिका में पेड़ से खाने के लिए फल तोड़ने लगे। यदि दो अधिकरण हों तो उनमें से कालवाची पहले रखा जाता है और स्थानवाची बाद में । जैसे—

रात को घर में चोर घुसे थे।

(छ) कर्मकारक का विशेषण उसस पहले रहता है। जैसे— राम छुरी से आम की फॉक काटता है। मोहन सोहन के लिए नई पुस्तक लाता है।

(ज) इधर कुछ दिनों से (क) अव्यय या अव्यय पदों से भी वाक्य आरम्भ करने की प्रवृत्ति बढ़ रही हैं। जैसे—

बहुत दिन पहले मैं लाहौर में रहता था। वस्तुतः होना चाहिए—मैं बहुत दिन पहले लाहौर में रहता था।

(ख) कर्म को उद्देश्य से पहले रखने की प्रवृत्ति भी देखी जाती है। जैसे—

दिल को मैंने बहुत सममाया।

होना चाहिए- मैंने दिल को बहुत समभाया।

(ग) इसी प्रकार उद्देश्य से पहले विषेयवर्षक किसी कारक की संज्ञा भी देखने में आती है। जैसे—

छुरी से आम काटने में वह चतुर है।

होना चाहिए- वह छुरी से आम काटने में चतुर है।

#### अभ्यास

- १. कर्त्ता, कर्म और किया-पदो का वाक्य मे सामान्यतः क्या क्रम होना चाहिए ? उद्देश्य और विषेय तथा उद्देश्यवर्धक और विषेयवर्धक से आप का क्या अभिप्राय है ?
- २. यदि वाक्य में, दो कर्म हों तो किस कर्म को कहाँ स्थान दीजिएगा ?
- ३. तक, तो, भी और क्या अव्ययो का वाक्य मे क्या स्थान है।
- ४. कर्ता के समान-अधिकरण वहाँ रखे जाते हैं।
- ५. यदि वाक्य मे कर्ता कारक, करएाकारक और अधिकरएा कारक तोत्रों हो तो इनका क्रमात् क्या क्रम होगा।

# सत्रहवाँ प्रकरण

## सन्धि और समास

दो वर्णों के मेल से उनके रूपों में होनेवाले परिवर्तन या विक को सन्धि कहते हैं, और दो या अधिक सार्थक पदों के होनेवाले में को समास कहते हैं।

## सन्धि

दो वर्णों के मिलने से कभी तो दोनों वर्णों में से कोई एक व लुप्त हो जाता है और बभी दोनों वर्ण मिलकर एक नये वर्ण का रु धारण कर लेते हैं। जब विद्या और आलय की सिन्ध होती है, त विद्या के आऔर आलय के आ दोनों मिलकर एक 'आ' हो जाते और दोनों के योग से रूप बनता है—विद्यालय। परन्तु जब देव अं इन्द्र की सिन्ध होती है तब व का अकार और इन्द्र का इकार दो मिलकर 'ए' का रूप धारण कर लेते हैं, और उन दोनों का सिन्ध रू हो जाता है—देवेंद्र। स्मरण रहे कि सिन्ध संस्कृत भाषा का ही विष है। परन्तु संस्कृत शब्द हिन्दी भाषा में भी चलते हैं, इसलिए सिन का भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है।

सन्धियों के तीन भेद किये गये हैं-

१. स्वर-सन्धि,

२. व्यंजन-सन्धि और

३. विसर्ग-सन्धि ।

### १. स्वर-सन्धि

स्वर के साथ स्वर का मेल होने से स्वर-सिन्ध होती है।

१. दीघे सिन्ध

जब अ के बाद अ, इ के बाद इ, उ के बाद उ और ऋ के बा



इ आता है, तब उनके मेल से कमात् उनके दीर्घ रूप अर्थात् आ, ई, त्र और ऋ हो जाते हैं। जैसे-

दैत्य + अरि =दैत्यारि गिरि + इंद्र =गिरींद्र

गुरु + उपदेश=गुरूपदेश

पितृ + ऋण =पित्ण°

इसी प्रकार आ + आ=आ, ई + ई=ई, ऊ + ऊ=ऊ तथा आ + अ=आ, ई+इ=ई और ऊ+उ=ऊ होता है।

# २. गुण-सन्धि

अ के बाद इ आने पर दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, और अ के बाद उ आने पर दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। जैसे-

देव + इन्द्र =देवेंद्र देश + उपकार =देशोपकार

## ३. वृद्धि-सन्धि

अ या आ के बाद ए या ऐ आने पर दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं, और अ के बाद ओ या औ आने पर दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। जैसे-

अद्य + एव = अद्यैव सदा + एव = सद्देव देव + ऐश्वर्य = देवैश्वर्य देव महा + ऐश्वर्य = महेश्वर्य वन + ओपधि = वनोपधि महा + ओपधि = महापिध परम + ऑपघ =परमीपघ महा + ओदार्च = महोदार्च आदि।

## ४. यण्-सन्धि

(क) इ और ई के बाद चिंद अ, आ, इ. ऊ, ऋ, ए. ऐ, ओ और

१. श्रिक्ष भाषा में 'उ हा बार्ष एव नहीं होता, केवल संस्कृत में होता है।

औं में से कोई स्वर वर्ण हो तो इ और ई के स्थान पर 'य्' हो जाता है। जैसे—

यदि + अपि = यद्यपि

देवी + आगमन = देव्यागमन

प्रति + एक = प्रत्येक

अति + ओज = अत्योज

अति + औदार्य = अत्योदार्य आदि ।

(ख) यदि ड और ऊ के बाद ड या ऊ से भिन्न कोई और स्वर वर्ण हो तो उसके स्थान पर 'व्' हो जाता है। जैसे—

अनु + अयं = अन्वय सु + आगत = स्वागत अनु + एपण = अन्वेषण

(ग) यदि ऋ के बाद ऋ से भिन्न कोई और स्वर वर्ण हो तो ऋ का 'र्' हो जाता है। जैसे—

पितृ + अनुमति = पित्रनुमति पितृ + आज्ञा = पित्राज्ञा

### ५. अयादि-सन्धि

ए, ऐ, ओ और ओ के बाद इनसे भिन्न स्वर वर्ण आने पर क्रमात् ए के स्थान पर अय्, ऐ के स्थान पर आय्, ओ के स्थान पर अव् और ओ के स्थान पर आव् हो जाता है। जैसे—

ने + अन = नयन ने + अक = नायक पो + अन = पवन पौ + अक = पायक आदि।

### २. व्यंजन-सन्धि

व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा स्वर आने पर शब्दों के रूप में जो विकार होता है, उसे व्यंजन-संधि कहते हैं। व्यंजन-सन्धि के फल-स्वरूप होनेवाले कुछ मोटे-मोटे विकार इस प्रकार हैं— (क) जब तवर्ग के व्यंजन के वाद चवर्ग का कोई व्यंजन आता है, तब तवर्ग का व्यंजन चवर्ग में बदल जाता है। जैसे—

सत् + चित् = सचित् सत् + जन = सज्जन आदि।

(स) यदि पाँचों वर्गों में से किसी वर्ग का अन्तिम अर्थात् पाँचवाँ वर्ण बाद में आवे तो वर्ग के प्रथम व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का अन्तिम व्यंजन हो जाता है। जैसे—

जगत् + नाथ = जगन्नाथ वाक् + मय = वाङ्मय आदि।

(ग) यदि कोई स्वर, अंतस्थ व्यंजन अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन बाद में आवे तो वर्ग के प्रथम व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाता है । जैसे—

> वाक् + अत्र = वागत्र सत् + आचार = सदाचार अच् + अन्त = अजन्त जगत् + ईश = जगदीश दिक् + दर्शन = दिग्दर्शन षट् + दर्शन = षड्दर्शन तत् + भव = तद्भव आदि।

(घ) यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद ह्वर्ण हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है; और साथ ही ह् भी उसी वर्ग के चौथे वर्ण का रूप धारण कर लेता है। जैसे—

वाक् + हरि = वाग्घरि तत् + हित = तद्धित

(ङ) यदि त्याद् के बाद श्वणं हो तो त्और द्दोनों च् रूप धारण कर लेते हैं; और साथ ही श्भी छ्वर्ण बन जाता है।

सत् +शासन = सच्छासन

शरद् + शशि = शरच्छशि

(च) यदि म् के परे कोई स्पर्श, अन्तस्थ या ऊष्म वर्ण आवे तो 'म्' का अनुस्वार हो जाता है। जैसे—

> सम् + घर्ष = संघर्ष सम् + तुष्ट = संतुष्ट सम् + यम = संयम सम् + हिता = संहिता आदि।

यदि म् के बाद किसी वर्ग का कोई स्पर्श व्यंजन आवे, तो कुछ लोग सन्धि करते समय म् के स्थान पर उसी वर्ग का पद्धम वर्ण भी लगा देते हैं। जैसे—

> सम् + चय = सञ्चय या संचय सम् + भार = सम्भार या संभार आदि

(छ) यदि न से पहले प्रर् (या ऋ) अथवा क-वर्ग या प-वर्ग का कोई व्यंजन हो तो उक्त व्यंजनों और 'न' के बीच में स्त्रर का व्यवधान होने पर भी न का ण्हो जाता है।

कु + अन = करण चर् + अन = चरण आदि।

(ज) किसी स्वर वर्ण से परे छ् व्यंजन होने पर छ्का च्छ् हो जाता है। जैसे—

> छत्र + छाया = छत्रच्छाया आ + छाद्न = आच्छाद्न आदि।

## ३. विसर्ग सन्धि

विसर्ग का चिह्न: है। जब विसर्ग से विशिष्ट स्वरों तथा व्यंजनों का मेल होने पर विकार होता है, तब उसे विसर्ग सन्धि कहते हैं। विसर्ग सन्धि के मुख्य नियम इस प्रकार हैं:— १. जब विसर्ग से पहले भी अकार हो और बाद में भी अकार हो तो दोनों अकार और विसर्ग मिलकर ओकार हो जाते हैं। जैसे—

प्रथमः + अध्याय = प्रथमोध्याय

मनः + अभिलाषा = मनोभिलाषा आदि।

यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और आगे किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पाँचवाँ वर्ण अथवा य, र, ल, व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग और पूर्व का अकार मिलकर ओकार हो जाते हैं। जैसे—

युशः, + दा = यशोदा मनः + रथे = मनीरथ

मनः +हर = मनोहर आदि।

२. यदि विसर्ग के पूर्व तो अ हो परन्तु बाद में अ से भिन्न कोई और स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे—

अत: + एव = अतएव

परन्तु यदि विसर्ग के बाद क, ख, प और फ, में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग क्यों का त्यों रहता है। जैसे—

अधः +पतन = अधःपतन

पयः + पान = पयःपान आंदि।

३. यदि विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पाँचवाँ वर्ण अथवा कोई अन्तस्थ वर्ण अथवा हकार हो तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है। यह नियम उसी समय के लिए है जब विसर्ग से पूर्व अ या आ को छोड़कर कोई और स्वर आता है। जैसे—

निः +धन = निर्धन दुः +गति = दुर्गति

दुः + लम = दुर्लम आदि।

8. यदि विसर्ग से पहले इ और उ में से कोई स्वर हो और बाद\_ में क, ख, प और फ में से कोई व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर व् हो जाता है। जैसे—

दुः + कृत = दुष्कृत

निः + फल = निष्फल निः + पाप = निष्पाप आदि ।

४. यदि विसर्ग के बाद श्, प्, या स्वर्ण में से कोई हो ते विसर्ग अपने से बादवाले व्यंजन का रूप धारण कर लेता है। जैसे-

निः + सन्देह = निस्सन्देह

+ शासन = दुश्शासन

दु: + शासन - कुर्रा ... . नि: + सार = निस्सार आदि ।

६. यदि विसर्ग के बाद च अथवा छ हो तो विसर्ग के बदले शृहे जाता है। जैसे-

निः + चय = निश्चय

निः + छल = निश्छल आदि।

७. यदि विसर्ग के बाद त् अथवा थ् व्यंजन हो तो विसर्ग के बदरें स् हो जाता है। जैसे-

दुः + तर = दुस्तर

मनः + ताप = मनस्ताप आदि ।

#### समास

हम ऊपर कह आये हैं कि दो या अधिक सार्थक पदों के मिलकर एक पद हो जाने को समास कहते हैं और इस प्रकार जो पद दो या अनेक पदों के योग से बनता है उसे समस्त पद कहते हैं; और जो पद मिलकर उसे समस्त पद बनाते हैं, उन्हें समस्यमान पद कहते हैं। समस्यमान जब मिलकर समस्त पद बनाते हैं, तब उनकी विभक्तियों, विभक्ति प्रत्ययों, ससुचय वोधक अव्ययों आदि का लोप हो जाता है। राष्ट्र का पति = राष्ट्रपति, गृह का स्वामी = गृहस्वामी, ह्वन के लिए कुंड = हवन-कुंड, घोड़ों की दौड़ = घुड़-दौड़; पानी से

१. यदि कोई पद सार्थक न हो तो समास नही वनता । जैसे-वान् प्रत्यय सार्थक नहीं है, इस लिए इसके योग से धन शब्द का धनवान् वनना समास नहीं कहलावेगा । समास तभी कहलावेगा, जब दोनों या सभी पद सार्थक होंगे ।

चलनेवाली चक्की=पन-चक्की आदि। 'घोड़ा' का घुड़ अथवा 'पानी' का पत उनके लघु रूप के ही सूचक हैं। दाल-रोटी, पान-पत्ता, घर-वार आदि समस्त पद समुचय बोधक के लुप्त हो जाने पर ही बने हैं।

समास के मुख्य चार भेद हैं—

१. अव्ययी भाव,

२. तत्पुरुष,

३. बहुन्रीहि और

४. द्वन्द्व ।

## १. अन्ययी भाव

जब अन्यय का किसी पद के साथ समास होता है, तब उसे अन्ययी: भाव समास कहते हैं। इस समास में बहुधा पूर्वपद ही प्रधान होता है, जो अन्यय होता है। जैसे—

अनु + रूप = अनुरूप
परि + अन्त = पर्यन्त
निर् + विम्न = निर्विम
प्रति + दिन = प्रेति दिन
वे + शक = वेशक

हिन्दी में जो अव्ययीभाव समस्त पद बनते हैं,, उनके पूर्व-पद् अव्यय न होने पर भी क्रिया-विशेषण की तरह प्रयुक्त मान लिये जाते हैं। जैसे—घर-घर, गाँच-गाँव, पल-पल, मन ही मन, बात ही बात, रातोंरात, दिनोंदिनआ दि।

#### २. तत्पुरुप

जहाँ किसी समस्त पद में उत्तर अर्थात् दूसरा पद प्रधान होता है, वहाँ तत्पुरुष समास माना जाता है। समस्यमान पदों में जो पूर्व पद होता है, उसके अर्थ के अनुसार द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, पट्टी और सप्तमी में से किसी एक विभक्ति का लोप रहता है ्यूर्व पद जिस विभक्ति से युक्त होता है, उसके विभक्ति-नाम के साथ न्तत्पुरुष समास लगाने से उस पद का समास माना जाता है। इस प्रकार तत्पुरुष समास के छः भेद हुए। यदि द्वितीया का लोप हो तो कर्म या द्वितीया तत्पुरुष समास होगा। जैसे-प्रनथकार (प्रनथ के बनानेवाला ), मुँह-तोड़ ( मुँह को तोड़नेवाला ), मक्खीमार ( मक्खी को मारनेवाला ), नर-भक्षक (नर को खानेवाला ) आदि । करण या - चतीया तत्पुरुष समस्त पद में चतीया विभक्ति का लोप रहता है। जैसे-रोग-त्रस्त (रोग से त्रस्त ), सूरकृत (सूर द्वारा बनाया हुआ ), वजाहत (वज से आहत) आदि। मार्ग-व्यय (मार्ग-का व्यय), रसोई-घर (रसोई का घर), धन-लोभ (धन का लोभ) आदि में चतुर्थी विभक्ति का लोप होता है। इसलिए यहाँ सम्प्रदान तत्पुरुष ंया चतुर्थी तत्पुरुष समास है। जब पंचमी विभक्ति लुप्त होती है तब अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे— रोग-मुक्त (रोग से मुक्त ), ऋण-मुक्त (ऋण से मुक्त ), देश-निकाला (देश से होनेवाला निकाला) आदि। षष्ठी विभक्ति के लुप्त होने पर संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। जैसे-राष्ट्रपति (राष्ट्र का पति), गृह-स्वामी, (गृह का स्वामी), राजपुत्र (राजा का पुत्र ), देव-पूजा (देव की पूजा ), गंगा-जल (गंगा का जल ) आदि ! अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष समास में सप्तमी विभक्ति का त्तोप होता है। जैसे-वन-वास (वन में वास), जल-मन्न (जल में सम्र ), कार्य-कुशल (कार्य में कुशल ), आप-बीती (अपने पर बीती ), आसनारूढ़ ( आसन पर आरूढ़ ) आदि ।

जब विशेषण और विशेष्य मिलाकर समस्त पद बनाते हैं, तब कर्मधारय समास होता है। कर्म-धारय समास तत्पुरुप का ही एक भेद है, क्योंकि संस्कृत भाषा में पूर्व पद में प्रथमा विभक्ति रहती हैं और समस्त पद बनने पर उसका लोप हो जाता है। जैसे—पीतम् अम्बरम्=पीताम्बर।

् यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी में विशेषणों में विभक्ति

अलग से नहीं लगती। केवल विशेषण और विशेष्य मिलकर समस्त ह बनाते हैं। जैसे नील-गाय, काला नाग, बड़ा घर (कारागार), १४३

विशेषण और विशेषण, उपमान और उपमेय तथा उपमेय और <sup>हप्मान</sup> के मेल से बननेवाले समस्त पद भी कर्मधारय समास के ही? अन्तर्गत होते हैं।

विशेषण और विशेषण का समास, जैसे—नील-लोहित। जपमान और जपमेय का समासः जैसे—चन्द्र-मुख। उपमेय और उपमान का समास; जैसे—चरण-कमल।

कर्मधारय समास का एक भद्र १६५ लमाल ना होता है समय माना जाता है जम पहला पद् संख्या-सूचक विशेषण होता है है। जैसे—अप्राध्यायी, त्रिलोक, कर्मधारय समास का एक भेद द्विगु समास भी होता है। यह उस और समस्त पद समुदाय बोधक होता है। जैसे—अष्टाध्यायी, त्रिलोक, २. बहुत्रीहि समास

जब समस्यमान पद आएस में मिलने पर अपने अपने अथीं से भिन्न किसी नये अर्थ का बोध कराते हैं, तब बहुन्रीहि समास होता है। जैसे—दशानन ( दश + आनन ) कहने से रावण का और ह । जल-द्राणम ( प्राण्णामम ) कहन से विष्णु का बोध होता है । इसी, प्रकार दो-जिल्मा कहने से दो तरह की बातें करनेवाले व्यक्ति का बोध. होता है, और कलजिन्मा कहने से अशुभ बातें कहनेवाले ज्यक्ति का बोध होता है। इसिलए दो-जिन्मा और कलजिन्मा में बहुत्रीहि समास है। कर्मधार्य समास और बहुत्रीहि समास दोनों में संख्या-सूचक विशेषण लगते हैं। अन्तर यही है कि कमधारय में तो संख्या-सूचक विशेषण अपने सामान्य अर्थ में आया है; परन्तु बहुवीहि समास में उसका अर्थ बदल जाता है। जब दशमुख से दश मुँहोंवाले व्यक्तिः का बोध होगा, तब वहाँ कमधारय समास होगा; और जब इससे

जब अ, अन आदि निषेधार्थक उपसर्ग लगने पर समन्त पद बनते हैं, तब वहाँ जो समास होता है, वह नन् बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे—अनीति, अधर्म, असहाय आदि।

#### ४. इन्ड समास

द्वंद्व का अर्थ है—जोड़ा। जब किसी समस्त पद में एक ही तरह के दो पदों में का समुचय बोधक अन्यय लुप्त होता है, तब वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे—

> पति-पत्नी=पति और पत्नी माता-पिता=माता और पिता बहन-भाई=बहन और भाई सीता-राम=सीता ओर राम आदि

द्वन्द्व समास के तीन भेद कहे गये हैं । यथा—इतरेतर द्वन्द्व, चैकिल्पिक द्वन्द्व और समाहार द्वन्द्व । इतरेतर द्वन्द्व समास में 'ओर' का लोप होता है, जिसके उदाहरण ऊपर दिये गये हैं। वैकिल्पिक द्वन्द्व समास में 'अथवा' या 'या' का लोप होता है। जैसे—भला-बुरा (भला अथवा चुरा), खरा-खोटा, (खरा या खोटा ) गुण-दोष (गुण या दोष) आदि। समाहार द्वन्द्व समास में विभिन्न अर्थोवाले शब्दों का मेल रहता है तथा 'और' का लोप होता है जैसे—दाल-रोटी (दाल ओर रोटी), अन्न जल, जल-वायु, काम-धाम।

समस्त पदों के संबंध में ध्यान रखने की एक और बात यह है कि जब उनमें पूर्व पद प्रधान होगा, तब अव्ययी भाव समास होगा, जब उत्तर पद प्रधान होगा। तब तत्पुरुप समास होगा; जब दोनों पद समान रहेंगे, तब द्वन्द्व समास होगा; और जब अन्य पद (अर्थ की दृष्टि से) प्रधान होगा, तब बहुव्रीहि समास होगा।

#### अभ्यास

- संधि किसे कहते हैं ? तथा यह भी वतलाइये कि संधि कितने प्रकार की होती है ।
- २. स्वर संधि, व्यंजन संधि श्रौर विसर्ग संधि के सुख्य-सुख्य नियमों का निर्देश कीजिये।
- ३. नीचे लिखे शब्दों में संधि की िये श्रीर नियमों का निर्देश भी की िये। सु + श्रहप, एक + एक, जगत् + नाथ, श्रा + छादन, मन + श्रिमलाषा, श्रीर निः + धन।
- ४. समास किसे कहते हैं ?
- ४. समास कितने प्रकार के होते हैं।
- ६. तत्पुरुष समास के भेद उदाहरण देकर समझाइये।
- ७. वहुनीहि समास श्रौर द्विगु समास में श्रन्तर वतलाइये।

# अठारहवाँ प्रकरण

### पद-परिचय

किसी वाक्य में जो भिन्न-भिन्न प्रकार के अनेक पद आते हैं, उनके सम्बन्ध की मुख्य बातें बतलाना पद-परिचय कहलाता है। इसमें यह बतलाना पड़ता है कि वाक्य में आये हुए किसी पद की क्या स्थिति है और किस शब्द के साथ उसका कैसा अन्वय अर्थात् सम्बन्ध है। उदाहरण के लिए यदि हमें किसी वाक्य के किसी संज्ञा-पद का परिचय देना हो तो हमें उसके सम्बन्ध में मुख्यतः निम्नलिखित बातें बतलानी पड़ेंगी—

- १. प्रकार (जैसे—वह जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक आदि प्रकारों में से किस प्रकार का है।)
  - २. लिग ( स्त्रीलिंग है या पुंलिंग )
  - ३. वचन ( एकवचन हे या बहुवचन )
- ४. कारक (कत्ती, कर्म, करण, संप्रदान आदि में से किस कारक में है।)
- ४. अन्वय ( क्रिया आदि दूसरे पदों से उसका क्या संबंध है, अर्थात् वह क्रिया का कर्ता है या कर्म है आदि )।

सर्वनाम के संबंध में निम्नलिखित बातें बतलानी पड़ती हैं—

- १. प्रकार (जैसे—पुरुपवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक आदि में से किस प्रकार का है।)
  - २. पुरुष ( उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है । )
  - ३. (लग ( स्त्रीलिंग है या पुंलिंग )
  - ४. वचन ( एकवचन है या बहुवचन )
- १. व्याकरण में शब्दों का पारस्परिक संबंध सूर्चित करने के लिए पारि भाषिक पद श्रन्वय है।

- ४. कारक।
- ६ किस संज्ञा के स्थान पर आया है।
- ७. अन्य शब्दों से उसका अन्वय या संबंध ।

विशेषण-पद का परिचय देते समय निम्नलिखित बातें बतलाई जाती हैं—

- १. प्रकार ( जैसे—गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक आदि मेंसे किस प्रकार का है । )
  - २. लिग
  - ३. वचन
  - अन्वय ( इसका विशेष्य-पद कौन है । )

क्रिया-पद का परिचय देते समय निम्नलिखित बातें बतलाई जाती हैं—

- १. प्रकार ( अकर्मक है या सकर्मक, जिस धातु से बना है, उसका उल्लेख )
  - २. काल (वर्तमान कालिक है भूत कालिक या भविष्यत् कालिक है)
  - ३. वाच्य ( कर्तृवाच्य में है या कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य में )
- ४. अर्थ-प्रकार ( निश्चय वाचक, अनिश्चय वाचक आदि में से किस प्रकार का है । )
  - ४. लिग
  - ६. बचन
  - ७. अन्वय ( कर्ता, कर्म आदि कौन-कौन है )

क्रिया विशेषण का पद-परिचय इस प्रकार दिया जाता है-

- १. प्रकार (काल्लवाचक, स्थान वाचक आदि में से किस प्रकार का है।)
  - २. अन्वय 🖟 किस क्रिया-पद को विशेषित करता है।)

इसी प्रकार संबंध-सूचक पद का परिचय देते हुए उनके संबद्ध शब्द बतलाये जाते हैं, समुचय-बोधक पद का परिचय देते समय उसका प्रकार बतलाया जाता है और वह जिन पदों या वाक्ये को जोड़ता है, उनका उल्लेख किया जाता है। विस्मयादि बोधक पदों का परिचय देते समय मन का वह भाव बतलाया जाता है, जिसका वह सूचक होता है।

अब हम यहाँ छुछ वाक्य देकर उनके पदों का परिचय देने का ढंग बतलाते हैं।

१. वाक्य-राम रोटी खाता है।

राम—व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुंलिङ्ग, एकवचन, कर्ताकारक, उद्देश्य 'खाता है' क्रिया-पद का कर्ता।

रोटी—जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्मकारक, 'खात है' का कर्म तथा विधेय-वर्धक।

खाता है—सकर्मक धातु 'खा' से बना हुआ सामान्य वर्तमाः कालिक क्रिया-पद, विधेय, अन्य-पुरुप, पुंलिंग, एकवचन, निश्चयार्थः और कर्तृवाच्य। इसका कत्ती है 'राम' और कर्म है 'रोटी'। 'खाता है में 'खाता' मुख्य पद है और 'है' सहायक पद।

२. वाक्य-तू वह बात क्यों नहीं कहता।

तू सर्वनाम, सध्यम पुरुष, एकवचन, पुंलिग, कतीकारक, उद्देश्य 'कहता' का कर्ता ।

वह—सार्वनामिक विशेषण, एकवचन, पुंलिंग, इसका विशेष्ट 'बात' है।

बात—जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्मकारक, 'कहता किया-पद का कर्म तथा विधेयवर्धक।

क्यों-अञ्यय, 'कहता' क्रिया-पद से संबद्ध।

नही-अन्यय 'विशेपार्थक, 'कहता' क्रिया-पद से संबद्ध।

कहता—सकर्मक, 'कह' धातु से बना हुआ सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया-पद, विधेय, मध्यम पुरुप, पुंलिग, एकवचन, निश्चयार्थक और कर्तृवाच्य। इसका उद्देश्य है 'तू' और कर्म है 'वात'। ३. वाक्य-अब मुफ्तें यह काम नहीं होता।

श्रव-अव्यय, कालवाचक, 'होता' क्रिया-पद से संबंधित।

मुझसे—सर्वनाम, पुरुपवाचक, उत्तम पुरुष, पुंलिङ्ग, एकवचन, करण कारक, उद्देश्य, 'होता' कर्मवाच्य क्रिया-पद का उद्देश्य।

यह—निर्देशक विशेषण, पुंलिङ्ग, 'काम' का विशेषण।

काम—जातिवाचक संज्ञा, स्नीलिङ्ग, एकवचन, कर्मकारक, विधेय वर्षक 'होता' किया-पद का कर्म ।

नही-निषेधसूचक अव्यय, 'होता' क्रिया-पद से संबद्ध।

होता—'हो' सकर्मक धातु का वना हुआ वर्तमान कालिक रूप, पुंलिङ्ग, एकवचन, इसका कर्म है—काम।

४. वाक्य—भागता हुआ चोर पकड़ा गया।

भागता हुत्रा—'भाग' अकर्मक धातु का वर्तमान कालिक छुद्ंत रूप, विशेषण की तरह प्रयुक्त, उद्देश्य वर्धक, इसका विशेष्य है 'चोर'।

चोर-जातिवाचक संज्ञा, पुंलिङ्ग, एकवचन, कर्ताकारक, उद्देश्य, 'पकड़ा गया' का उद्देश्य।

पकड़ा गया—सकर्मक 'पकड़' धातु से बना हुआ ।सामान्य भूत कालिक किया-पद, कर्मवाच्य, विधेय पुंलिङ्ग, एकवचन, अपने उद्देश्य 'चोर' के अनुसार।

४. वाक्य-युड्ढे से चला नहीं जाता।

बुब्दे से—जातिवाचक संज्ञा, पुंतिङ्ग' एकवचन, करणकारक, उद्देश्य, 'चला जाता' क्रिया का उद्देश्य, 'से' करणकरक की विभक्ति।

नही-निषेधार्थक अव्यय, 'चला जाता' किया-पद से सम्बद्ध ।

चला जाता (है)—अकर्मक 'चल' मुख्य धातु से बना हुआ भाववाच्य, सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया-पद, विधेय, निश्चयार्थक, रतीय पुरुष, पुंलिङ्ग, एकवचन, इसका उद्देश्य है 'बुङ्ढे से'।

जाता—'जा' संयोज्य धातु का ऋद्तं रूप।

है—'ह' सहायक धातु का अन्य पुरुष, एकवचन, वर्तमान कालिक रूप।

६. वाक्य-अहा ! कितना सुहावना दृश्य था।

श्रहा-विस्मयादि बोधक, हर्षद्योतक।

कितना—अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण, 'सुहावना' विशेपण को विशेषित करता है। उद्देश्य वर्धक।

सहावना—गुणवाचक विशेषण, 'समय' को विशेषित करता है। उद्देश्यवर्धक।

दश्य—भाववाचक संज्ञा, पुंलिङ्ग, एकवचन, कर्ताकारक 'था' क्रिया, पद का उद्देश्य।

या—'ह' अकर्मक धातु का भूत कालिक रूप, विधेय, एकवचन, पुंतिङ्ग, कर्तृवाच्य, इसका उद्देश्य है 'दृश्य'।

अ. वाक्य—( उसे ) देश-सेवा करनी चाहिए।

देश-सेवा—भाववाचक संज्ञा, समस्तपद, स्त्रीलिङ्ग, एकवचन, कर्मकारक, विधेयवर्धक।

करनी चाहिए—'कर' मुख्य सकर्मक धातु का भविष्यत् कालिक कृदंत रूप, विधेय, अन्य पुरुष, स्त्रीलिङ्ग, एकवचन, कर्तृवाच्य, इसका उद्देश्य (उसे) लुप्त है।

चाहिए—'चाह' सहायक धातु का वर्तमान कालिक अनिश्चयार्थ रूप।

वाक्य—मोहन देवदत्त को भाई कहता है।

मोहन—व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुंलिङ्ग, एकवचन, कर्ताकारक, उद्देश्य 'कहता है' क्रिया-पद का उद्देश्य।

देवदत्त को—व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुंलिङ्ग, एकवचन, कर्मकारक, 'कहता है' का कर्म, विधेयवर्धक को; कर्मकारक की विभक्ति।

भाई—जातिवाचक संज्ञा, पुंलिंग, एकवचन, कर्म देवदत्त का समानाधिकरण।

कहता है—'कह' धातु का सामान्य वर्तमान कालिक रूप, विधेय, अन्य पुरुष, एकवचन, पुंलिंग, निश्चयार्थ, कर्तृवाच्य । इसका कर्त्ता है 'मोहन' और कर्म है 'माई।'

वाक्य—में खाकर चल्रुंगा ।

मैं—उत्तम पुरुष, सर्वनाम, कत्तीकारक, उद्देश्य, पुंलिंग, एकवचन । इसका विधेय है 'चलूँगा'।

खाकर—'खा' धातु का भविष्यत् कालिक कृदंत रूप, क्रियाविशेषण की तरह प्रयुक्त, 'चखूँगा' विधेय का विधेय वर्धक ।

चलूंगा—'चल' अकर्मक मुख्य धातु का सामान्य 'भविष्यत् कालिक रूप, विधेय, पुंलिङ्ग, एकवचन, उत्तम पुरुष। गा—'ह' धातु का भविष्यत् कालिक पुंलिङ्ग, एकवचन, उत्तम पुरुप सहायक रूप।

#### अभ्यास

- संज्ञा-पदों श्रौर किया-पदों का परिचय देते समय किन-किन बातों का उल्लेख करना चाहिए ?
- निम्न वाक्यों के पदों का परिचय दीजिए—
  - (क) लड़का दूध पीता है।
  - (ख) राम वन गया।
  - (ग) श्रहा ! वन्दर ने तमाशा दिखलाया।

# उन्नीसवाँ प्रकरण

## विराम-चिह्न

लिखाई और छपाई में वाक्यों, उपवाक्यों, पदों आदि को अलग-अलग दिखलाने के लिए लगाये जानेवाले छुछ विशिष्ट चिह्नों को विराम-चिह्न कहते हैं। ये विशेषतः इस दृष्टि से लगाये जाते हैं कि पाठक अधिक सुगमता से वाक्यों, पदों आदि का अर्थ समम सकें। हिन्दी भाषा में प्रयुक्त होनेवाले प्रमुख विराम-चिह्न निम्नलिखित हैं।

१--। -इसे खड़ी पाई या पूर्ण विराम कहते हैं।

२-, -इसे अल्प विराम कहते हैं।

३- ; - इसे अर्थ विराम कहते हैं।

४-: -इसे अपूर्ण विराम् कहते हैं 1

४- ? -इसे प्रश्न-चिह्न कहते हैं।

६- ! - इसे विस्मयादि बोधक चिह्न कहते हैं।

७— — इसे रेखिका कहते हैं।

५---इसे योजक-चिह्न कहते हैं।

६— '' या ""—इन्हें उद्धरण-चिह्न कहते हैं।

१०—(), {}, []—इन्हें कोष्ठक कहते हैं।

११- ० - इसे संक्षिप्तक चिह्न कहते हैं।

जब कोई पूरी बात कहकर वाक्य समाप्त किया जाता है, तब उसके अंत में पूर्ण विराम चिह्न (।) लगाया जाता है। जैसे—राम जाता है। सीता खाना पकाती है। मोहन दिल्ली चला गया है?।

वाक्य के मध्य में दो से अधिक समान पदों में पार्थक्य दिखलाने के लिए अल्प विराम (,) लगाया जाता है। जैसे—

<sup>9.</sup> इस चिह का प्रयोग मुख्यतः अंगरेजी मे होता है। हिन्दी में लोग प्रायः इस लिए इसका प्रयोग नहीं करते कि इससे हमारे विसर्ग-चिह का अम होता है।

२. त्रंगरेजी, मराठो त्रादि में इसके स्थान पर . चिह्न लगाया जाता है, जिसका त्रमुकरण त्रव कुछ हिंदी लेखक तथा प्रकाशक भी करने लगे हैं।

- (क) समान पद-राम, मोहन, श्याम और सुरेश चले गये।
- ( ख ) समान पद-छोटी, हलकी, गोल तथा किनारदार थाली लाना।
  - (ग) समान पद-उठकर, नहाकर और खाकर वह चल दिया।
  - (घ) समान पद-ले, दे या फेंक दे।

अंतिम समान-पर् से परे 'और' 'तथा' 'या' 'एवं' 'आदि' में से ई एक अन्यय रहता है।

अर्ध-विराम (;) उपवाक्यों को जोड़ने के लिए लगाया जाता है। जैसे—गाड़ी आई; बरात उतरी; बरातियों का स्वागत हुआ और हैं जनवासे में पहुंचाया गया।

अपूर्ण विराम (:) किसी की बात उद्धृत करने, उदाहरण आदि हे से पूर्व लगता है; और इसके बाद रेखिका भी लगाई जाती है।

जैसे-मोहन ने कहा:-मैं चलने को प्रस्तुत हूँ।

प्रश्त-चिह्न (?) सदा प्रश्नवाचक वाक्य के अन्त में लगाया जाता है! से—क्या तुमने उसे मारा है ? तुम कब जाओंगे ? ऐसा क्यों कहते हो ?

विस्मयादि बोधक चिह्न (!) विस्मय, दुःख, हर्ष आदि सूचक रव्ययों, पदों या वाक्यों के अंत में लगाया जाता है । जैसे—

ओह! आप आ गये! शाबाश! शाबाश! उसने भी जान ही दे दी!

रेखिका ( — ) वाक्य के किसी पद का लोप अथवा उसके खंडित गंश को सूचित करने के लिए लगाई जाती है। जैसे—

राम, श्याम और-कहाँ गये ?

कभी-कभी इसके स्थान पर विन्दुमाला का भी प्रयोग होता है, जेसका रूप यह हैं ""। जैसे—उसने मेरी ओर देखा" फिर उठकर चला गया।

रेखिका प्रायः उदाहरण, उद्भृत अंश, व्याख्या आदि में पहले भी तगाई जाती है। जैसे—इसमें बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है। यथा—केले के खंभे, पानी का घड़ा, बंदनवार आदि।

योजक चिह्न (-) संयुक्त पर के अंशों को अलग-अलग द्रशाने हे लिए लगाया जाता है। जैसे-

माँ-बाप । जल-वायु । पद-परिचय । ऑधी-पानी । गरमी-सरदी ! हृद्य-विदारक । दिन-रात । मार-पीट । आदि । उद्धरण चिह्न (''या "") किसी उद्धृत वाक्य के आरम्भ और अंत में यह सूचित करने के लिए लगाये जाते हैं कि इनके बीच का ऋंश स्वयं वक्ता या लेखक का नहीं है; बल्कि किसी और का है और यहाँ उद्धरण के रूप में लिया गया है । जैसे—उनका कथन इस

का खंश स्वयं वक्ता या लेखक का नहीं है; बल्कि किसी और का है और यहाँ उद्धरण के रूप में लिया गया है। जैसे—उनका कथन इस प्रकार है—'दर्शन शास्त्र का अध्ययन मनुष्य को नीतिमान बनाता है।' कभी-कभी ये चिह्न किसी वाक्य में आये हुए किसी पद की विशिष्टता दिखलाने या उसका स्वतंत्र महत्त्वपूर्ण अस्तित्व सूचित करने के लिए

भी लगाये जाते हैं। जैसे—इस वाक्य में 'खाना' शब्द भोजन के अर्थ में नहीं, बल्कि 'घर' के अर्थ में आया है। किसी गौण पद या वाक्य को मुख्य वाक्य से अलग करके दिखलाने

के लिए उन्हें कोष्टक में रखा जाता है। जैसे—
(क) तम्हें अपने पर गर्व (सट अभिमान) होना चाहिए।

(क) तुम्हें अपने पर गर्व (सद् अभिमान) होना चाहिए। (स) उन्हों श्री लित बिहारी (अब डाक्टर) कालेज में पढ़ते थे। संक्षिप्तक चिह्न (०) किसी पद के लघु या संक्षिप्त रूप के बाद लगाया जाता है। जैसे—

दिनांक—दि॰, डाक्टर—डा॰, पंडित—पं॰, बाबू—बा॰।

#### अभ्यास

9.,; १ श्रौर--चिह्नों के क्या नाम है १ यह भी निर्देश की जिए कि भाषा में इनका क्या उपयोग होता है।

२. दि॰, डा॰, पं॰, त्रादि के श्रंत का ॰ चिह्न क्या स्चित करता है ?

प्रकाशक: चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी

मुद्रक ः विद्याविलास प्रेस, वाराणसी

संस्करण : तृतीय, वि० संवत् २०२७

मृत्य : २-५०

## © चौखम्बा विद्याभवन चौक, पो० बा० ६६, वाराणसी-१ फोन: ६३०७६

प्रधान कार्यालयः चौखम्या संस्कृत सीरीज आफिस गोपाल मन्दिर लेन,

पो० आ० चौखम्बा, पोस्ट बाक्स ८, वाराणसो-१